# मनोरंजन पुस्तक्याला-१९

<sub>यसक्</sub> श्याससुंदरदास, बी० ए०

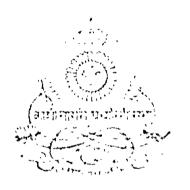

मार्था समर्थात्रक रिर्हो रहन में। लोह हे

हिंछिन प्रेस. लिसिटेट, प्रथाण !

# शासनपद्धात

( संशोधिन धीर परिवर्द्धित )

<sup>लेखक</sup> प्राग्नाथ विद्यालंकार

इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग

6454

## निवदन

हम पुरतक में भूमेरल के सुन्य सुन्य स्वतंत्र राजों के गामन-पद्धतियों का विस्तारपूर्वक नका क्रम्य रहतंत्र राजों का साधारण वर्णन किया गया है। इस पुरतक का उद्देश्य वहीं है कि हिदी-भाषा-भाषियों की इस दात का साधारण होने हैं जाय कि प्रसिद्ध, जर्मनी, प्रशिया, क्रमेरिका, रिवर्कों है, इस मिला का किया का सिह्या-होंगी से राज्य का कार्य किया कहा हो के सिह्य कहा हो के सिह्य कहा हो के सिह्य कहा हो के सिह्य कहा हो है का राज्य की सिंग्स का कार्य की सिह्य कहा हो है। सी सिह्य की सिह्य कार्य की सिह्य की हम सिह्य की हम की सिह्य की

इस पुस्तक में जिन जिन स्वतंत्र राज्ये की शासन-पद्धतियों का वर्णन दिया गया है, उनमें से कुछ स्वतंत्र राज्य ऐसे हैं जिनके उपनिवेश, श्रधीन राज्य, करद राज्य श्रयवा रचित राज्य भी हैं। इन स्वतंत्र राज्यों के इस श्रंग का वर्णन पुस्तक के ग्यारहवें परिच्छेद में किया गया है। इस विषय की गिनती मूल वृच की शास्ता-प्रशास्त्राश्रों के रूप में की जा सकती है; परंतु जनसमुदाय के लिये यह जान लेना भी श्रावश्यक हैं कि किस किम स्वतंत्र राज्य के कितने उपनिवेश श्रादि हैं श्रीर उनका शासन किस प्रकार हो रहा है। श्रात्रण इस विषय का वर्णन भी संचेष में कर दिया गया है। श्राशा है, यह पुस्तक उपयोगी श्रीर रोचक सिद्ध होगी जिससे मंध-फर्ता श्रपना परिश्रम सफल समभेगा।

यं यकर्ता।

मंत्रिसभा, राष्ट्र सभा, प्रतिनिधि सभा, न्यायालय, श्राधिक समिति, जर्मन दलवंदी, राष्ट्रीय शासन-प्रणाली । ...-६६-१२३

- (५) पाँचवाँ परिच्छेद्—श्रमेरिका-श्रमेरिकन राष्ट्र सभा, प्रतिनिधि सभा, जातीय सभा, प्रधान, विदे-रियो से संबद्ध कार्यों का अधिकार, श्रंतरीय शासन संवंधी श्रधिकार, नियामक श्रधिकार, श्रधिकारियों की नियुक्ति संवंधी श्रधिकार। ... १२४-१४३
- (६) छठा परिच्छेद्-सिट्जलैंड-राष्ट्र-संघटन फा उद्भव, राष्ट्र-संघटन कं गुण, जन-सम्मित-विधि, बाध्य जन-सम्मिति, स्विस् राष्ट्र-संघटन की शासन-पद्धति के ग्रंग, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्र सभा, दोनों सभाग्रां के कार्य, जातीय सभा, राष्ट्रोय उपसमिति, न्यायालय विभाग। ... १४४-१७३
- (१) सातवाँ परिच्छेद् इँगलेंड की शासन-पद्धित की विशेषता, ग्रॅंगरेजी शासन-पद्धित के ग्रंग, राजा की शिक्त तथा अधिकार, मंत्रिसभा तथा उसकी उपसमिति, गुप्त सभा, प्रतिनिधि सभा, लार्ड सभा, लार्ड सभा के श्रिविकार, लार्डों के अधिकार, लार्ड सभा का न्यायालय संबंधी अधिकार, लार्ड सभा के नियम-निर्मीण संबंधी श्रिधिकार, लार्ड सभा के शासन संबंधो अधिकार, लार्ड सभा का समुच्छेद। ... १७४-१६८

( ट ) ग्राठवाँ परिच्छेद-भ्रास्ट्रिया-हंगरी तथा इनसे उत्पन्न राष्ट्र—ग्रास्ट्रिया की प्राचीन शासन-पद्धति— लाड सभा, प्रतिनिधि सभा, हंगरी, नवीन शासन-पद्धति, ग्रास्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, जेकोस्लोबेकिया, रूमानिया, जूगोस्लेविया। ... १६६-२

#### ( ६ ) नवाँ परिच्छेद-रूस।

२०६--

(१०) दसवाँ परिच्छेद-अन्यान्य स्वाधीन राज्य-अफगानिस्तान, अरगेंटाइन रिप्व्लिक, इटली, इजिप्ट या मिस्न, ईक्वेडर, ईरान, एवीसीनिया, कोस्टा रीका, कोलंंविया, क्यूवा, ग्वेटेमाला, चिलो, चीन, जापान, टर्की, डेन्मार्क, नारवे, निकारागुआ, नेदलेंड्स, नेपाल, पनामा, पुत्तेगाल, पेरू, पैराग्वे, वलगेरिया, वेलजियम, वोलं।विया, ब्रेजिल, मेक्सिको, यूनान, युरुग्वे, लाइवेरिया, वेनेउवेतो, सालवेडर, स्पेन, स्थाम, स्वांडन, हेटी, होंड्ररास। २२२-२४६

(११) ग्यारहवाँ परिच्छेद-उपनिवेश, रिचत राज्य, अधीन राज्य और आदेशित राज्य—उपनिवेश, रिचत राज्य, अधीन राज्य, आदेशित राज्य। ब्रिटिश साम्राज्य—उपनिवेश, खतन्त्र उपनिवेशों की शासन-प्रणाली, आग्ट्रेलिया, कनाडा, न्यू जीतेंड, न्यू पाउंडलेंड, यूनियन आफ साउध अफिका। आयेलेंंड, रिचत राज्य— अधीन राज्य, भारतवर्ष, आदेशित राज्य; फ्रेंच उपनिवेश, रचित राज्य तथा श्रादेशित राज्य श्रिक्ता में—श्रलजीरिया, ट्यूनिस, गीरफो, फेंच चेस्ट श्रिक्ता, फेंच ईक्वेटीरिकल श्रिक्ता, फेंच ईस्ट श्रिक्ता, मेडागास्कर, रीयृनियन उपनिवेश श्रमेरिका में—ग्वाडेलप, गायना उपनिवेश,
गारटिनोक उपनिवेश, सेंटपीरी श्रीर मिकलेन एशिया में—
फेंच इंडिया, फेंच इंडो चाइना, श्रीशेनिया में; श्रमेरिका के
श्रधीन राज्य—फिलीपाइन।
२५०--२८३
श्रावदावली।

# शासन-पद्धति

## पहला परिच्छेद

#### प्रस्तावना

भिन्न भिन्न देशों की शासन-पद्धति की समभाना अत्यंत कठिन हो जाता है जब तक कि उन देशों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक

लोगों के अभाग्य की ही वात है कि हिदी में अभी तक वहुत सं युरोपीय देशों के इतिहास भी नहीं लिखे गए हैं।

दशाओं का परिज्ञान न हो। यह हम

युरोपीय सभ्य देशों में आजकल प्राय: प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्यप्रणाली का ही प्रचार है। विस्तृत भूमिभागवाले देशों में सफलता से यही रीति चल सकती है। प्राचीन काल के यूनानी राष्ट्रों में प्रजा-सत्तात्मक राज्यप्रणाली की ही प्रधानता थी। आजकल उस प्रणाली का अवलंवन करना कठिन है। इसमें संदेह भी नहीं है कि प्रजासत्तात्मक राज्यप्रणाली के सिद्धांतें। की यथासंभव प्रहण करना तथा उन्हीं पर चलना प्रतिनिधि- सत्तात्मक राज्यप्रणालीवाले देशों का उद्देश्य है। दिन पर दिन सभ्य देशों में राजकार्य में जनता का द्वाय वढ़ाया जा रहा है। केई देशों में तो छियों को भी सम्मति देने का श्रिधकार प्राप्त हो गया है। स्विट्जलैंड ने किस प्रकार श्रादश राज्य का पद शहण किया है, यह हम श्रागे चलकर सविस्तर लिखेंगे; परंतु यहाँ पर यह लिख देना श्रावश्यक प्रतीत होता है कि स्विट्जलैंड की शासन-प्रणाली प्रजासत्तात्मक राज्य के सिद्धांतों के श्रित समीप तक पहुँचती है। इसका कारण वहां पर जन-सम्मति-विधि तथा शक्ति-संविभाग के सिद्धांतों का श्रवलंबन ही कहा जा सकता है।

शासन-पद्धति की दृष्टि से युरे।पाय राष्ट्र अमेरिका के बहुत ही कृतन हैं। राष्ट्रसंघटन का निर्माता अमेरिका ही है। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जलैंड श्रादि देशों की श्रमेरिका ने शासन-पद्धति के विषय में बहुत कुछ शिचा दी है। खिट्जलैंड ने तो श्रमेरिका की देखकर ही श्रपनी शासन-पद्धति का निर्माण किया है।

जर्मनी की शासन-पद्धित विचित्र ढंग की हैं। यही कारण है कि इस पुस्तक में जर्मनी पर विशेष विस्तार से लिखा गया है, क्योंकि विना ऐसा किए उसकी शासन-पद्धित को समभाना पाठकों के किये कठिन हो जाता। महासमर के उपरांत युरेष के कई देशों की शासन-प्रणाली में बहुत रहोबदल हो गया है। उनमें से जर्मनी, श्रास्ट्रिया-हंगरी, रूस प्रभृति देश

ィメロノ

विशेष उल्लेखनीय हैं। इनकी शासन-पद्धित को ठीक तरेहें से ससमतने के लिये इनकी पुरानी शासन-पद्धित का भी ज्ञान होना आवश्यक है। अतः हमने नवीन शासन-पद्धित का वर्णन करने के साथ साथ महासमर के पहले की शासन-प्रणाली पर भी कुछ लिखना आवश्यक समभा है।

• युरोपीय देशों के अतिरिक्त एशिया के एक प्रधान देश चीन में भी हाल ही में बहुत परिवर्तन हुए हैं । वरसों से यहाँ कांति मची हुई थी । पहले यहाँ एक-सत्तात्मक राज्य था । १२ फरवरी सन् १६१२ को यहाँ प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य की स्थापना हुई । किंतु महासमर छिड़ने के बाद जापान ने यहाँ के अनेक राजकायों में बहुत कुछ घिकार प्राप्त कर लिया था । अब चीन पूर्ण स्वतंत्र है और यहाँ भी स्वतंत्र प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य है ।

इतना पूर्ववचन करके अब में प्रजासत्तात्मक राज्य तथा प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य आदि आवश्यक वातों पर प्रकाश डालने का यंत्र करूँगा जिससें भिन्न भिन्न देशों की शासन-पद्धति का समभना विलक्कल सहज हो जाय।

#### प्रजासत्तात्मक राज्य तथा प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य

प्राचीन तथा नवीन प्रजासत्तात्मक राज्यों में वड़ा भारी अंतर है। प्राचीन राज्य जहाँ प्रजा द्वारा खयं चलाया जाता था, वहाँ नवीन राज्य प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। यहीं कारण है कि इस पुस्तक में प्राचीन प्रजा-सत्तात्मक राज्य के लिये 'प्रजासत्तात्मक राज्य' पद तथा नवीन प्रजासत्तात्मक राज्य' प्रजासत्तात्मक राज्य' पद प्रयुक्त किया गया है। प्राचीन प्रजा-

सत्तात्मक प्रयाली छोटे छोटे राष्ट्रों में ही सफलता से काम में लाई जा सकतो है, परंतु बड़े बड़े विस्तृत भूमिभागवाले राष्ट्रों में नवीन प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य ही प्रयुक्त हो सकता है। प्राचीन प्रयाली की ऐसे राष्ट्रों में गति नहीं है।

एथेंस नामक यूनानी नगर ही प्राचीन राज्य की समभनं के लिये अनुशीलन की योग्य हैं। एथेंस में राजकार्य चलाने के लिये हो सभाग्री द्वारा कार्य होता था—(१) लेकसभा श्रीर (२) श्रंतरंग सभा (Senate)।

वीस वर्ष की श्रवाद्धा से श्रीधक श्रवाद्धावाला प्रत्येक नाग-रिक लेकिसभा का सभ्य होता था। दासी की यह श्रीधकार प्राप्त न था। एथेंस का प्रत्येक नगरनिवासी ध्रवने श्रावकी राज्य का एक ग्रंग समभता था। नागरिकों की वैद्युसगित से ही संपूर्ण राजकार्य होते थे। मबको व्याख्यान देने का पूर्ण श्रीधकार प्राप्त था। व्याख्यान देकर ही एथेंस में केर्ड व्यक्ति जन-सम्मति श्रवनी श्रीर कर सकता था। उस प्राचीन युग में पत्रों का साम्राज्य प्रारंभ न हुश्रा था। पिन-क्लोज जैसे योग्य पुरुष जहाँ एथेंस के नागरिकों की श्रपनी कक्ता की शक्ति से सोहित कर उन्हें उचित मार्ग पर ललां। थे, वहाँ ऐसे भी कई एक दुष्ट पुरुष विद्यमान थे जो इसी शक्ति से जनता की हानि पहुँचाया करते थे।

से ति ने राजकार्य की समुचित रीति पर चलाने के लिये एथेंस में लोकसभा का निर्माण किया था। लोकसभा का मुख्य कार्य मुख्य शासक चुनना तथा राजकार्य की उचित विधि पर चलाने के लिये नियमें। के विषय में सम्मित देना था। राज्य के अधिकारों की वड़े बड़े व्याख्याता लोकसभा द्वारा प्रायः कुचलवा दिया करते थे। सारांश यह है कि उस युग में लोकसभा ही राजकार्य में सीधे तौर पर सब कुछ थी। यहाँ हमें यह बतला देना चाहिए कि लोकसभा के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कार्य कहे जा सकते हैं—

- (१) राजदूतों को नियत करना।
- (२) विदेशी राष्ट्रों के संदेशों की सुनना।
- (३) युद्ध या शांति का निर्णय करना।
- (४) सेनापतियों का नियत करना।
- (५) सैनिकों की तनखाहें निश्चित करना।
- (६) विजित नगरें। का प्रवंध श्रादि करना।
- (७) नवीन देवतात्रों को उपासना के लिये मानना।
- (८) धार्म्भिक उत्सव करना।
- ( 🗧 ) नागरिकों की अधिकार आदि देना।
- (१०) राष्ट्र के स्राय व्यय को देखना (३५ या ३६ दिन में एक बार)।

- (११) मुद्रा निर्माण करना।
- (१२) कर लगाना ।
- (१३) सड़कें, मकान, मंदिर, पुल आदि के बनाने में अपनी सन्मित देना।
- (१४) विशेष विशेष संदिग्ध विषयों में न्यायालय विभाग का कार्य भी करना ।

सोलन ने लोकसभा की राक्ति की ठीक मार्ग पर चलाने के लियं 'ग्रंतरंग सभा' का भी निर्माण किया था। ग्रंतरंग सभा के सभ्य प्राय: श्रुच्छे धन्छे धनाह्य तथा बड़े बड़े बिद्वान् होते थे। परंतु हिस्थनीज़ के काल से यह बात बदल गई। ग्रंतरंग सभा इसकी अपेचा कि लोकसभा को अपने पीछे चलाती, खयं ही उसके पीछे चलने लगी। यह पहले लिखा जा चुका है कि एशंग में एक मुख्य शासक लोकसभा द्वारा चुना जाता था। इंग मुख्य शासक को इस आगे चलकर प्रधान के नाम रो लिखेंगं।

एथेंस में भिन्न भिन्न श्रभियोगों के निर्णय के लिये भिन्न भिन्न न्यायालय थे। सब से वह न्यायालय के ६००० सम्य थे। छोटे छोटे न्यायालयों में किसी के १०० सम्य थे ती किसी के १०००। पाठक स्वयं श्री समक सकते हैं कि जिस न्यायालय में इतने इतने सम्य हो, वह कशी तक न्याय कर सकता है। न्याय कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहु-सम्मति से प्राप्त हो सके। इतने यह न्यायालय की जे। ब्राह्मीत से प्राप्त हो सके। इतने यह न्यायालय की जे। ब्राह्मीत है एथेंस ने वे सब की सब सहीं।

प्रजासत्तात्मक राज्यवाली जाति में शासन की अपेका खतंत्रता का प्रेम वेशक अधिक होता है। एथेंखवालों ने शिल्प में जो पूर्णता प्राप्त की थी, इसमें प्रजासत्तात्मक राज्य उनकी खतंत्रता ही काम कर रही थी। की आलोचना प्रजासत्तात्मक राज्य में समस्त जाति खयं अपने आप सीधी शासक होती है। जातीय सभा द्वारा जनता खयं उपस्थित होकर अपने शासन का कार्य स्वयं ही करती है। परंतु यह वहीं हो सकता है जहां राष्ट्र वहुत छोटा हो। वड़े वड़े राष्ट्रों में इस शासन-पद्धति की प्रचलित करना वहुत ही कठिन है।

प्रजासत्तात्मक राज्य में एक दूषण यह भी है कि योग्य योग्य व्यक्ति प्रजा को अपनी डँगलियों पर नवाते हुए उसकी संपूर्ण शक्ति अपने हाध में ले लेते हैं। इससे जा हानि पहुँचती है, वह यूनान के इतिहास से सर्वधा स्पष्ट है।

यूसीडाइडीज़ (Thucydides) ने एक बार कहा था—
"Athens was a democracy in name, but in reality
it was under the rule of the first of its citizens."
(See Thucydides ii-69).

श्रर्घात्—''एघेंस में प्रजासत्तात्मक राज्य तो नाम मात्र का था, वास्तव में वहाँ उसके नागरिकों में से मुख्य नागरिकों का ही राज्य था''। अतः प्रजासत्तात्मक राज्य को सफलता से चला सकने के लिये प्रजा का श्राचार तथा विचार बहुत

ही उन्नत तथा दृढ़ होना चाहिए। इसके विना यह संभव नहीं कि त्रादरी शासन पद्धति ( प्रजासत्तात्मक ) सफलता से चल सके। इसमें संदेह नहीं है कि प्रजासत्तात्मक शासन-पद्धति में नागरिकों की शासन-शक्ति उन्नत हो जाती है। उन्हें जातियों के नियमों तथा इतिहासों को देखना पट्ता है। उनके संकुचित विचार दूर हो जाते हैं। परंतु प्रश्न ते। यह है कि शक्ति की मोहिनी मदिरा से उनकी रचा कैसे की जाय? जनता में दल वन जाते हैं जिनमें राज्य-भक्ति के स्थान पर वैयक्तिक ईर्प्या द्वेप प्रवल हा उठते ईं। इसका परिगाम यह होता है कि जनता के दलों के नेता जनता की श्रपनी वक्तृता या लेखन शक्ति से वशीभूत करकं एक दृसरं का गला कटवाते हैं। यही कारण या कि एथेंस की उन्नति चिणिक रही; श्रीर जब उसका श्रध:पतन प्रारंभ हुआ तो फिर वह अपने आपको न सँभाल सका। प्रजामत्तात्मक राज्य का स्त्राधारभूत 'समानता' का सिद्धांत है। प्रत्येक नागरिक एक दूसरे के समान है, चाहे वह योग्य हैं। चाहे अयोग्य । इस समानता का ही यह परिगाम या कि जो व्यक्ति उन्हें हानिकर मालुम पढ़ता था, उसे वे 'देशत्याग' का दंख दे देते घे जिससे वह एघेंस की छोड़कर श्रन्यत्र कहीं वस जाता था। सारांश यह कि प्रजामत्तात्मक राज्य वहीं सफलता से चल सकता है जहाँ राष्ट्र छोटा हो, उसके नागरिक क्राचार विचार में समुन्नत तथा हढ़ हों, उनका जीवन

सादगी से परिपूर्ण हो तथा उनमें समानता का सिद्धांत. काम कर रहा हो।

त्राजकल प्रजासत्तात्मक राज्य का चिह्न यदि कहीं मिल सकता है तो वह केवल खिट्जलैंड में। प्राय: अन्य सभ्य देशों में प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य का प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य ही प्रचलन है। प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य के भी सफलता से चल सकने के लिये जनता में विशेष विशेष गुर्यों की ब्रावश्यकता होती है। प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य की अनिच्छुक, शासन-भार से घबरानेवाली, उदासीन तथा त्रालस्य से परिपूर्ण जनता में यह शासन-पद्धति समुचित विधि पर नहीं चल सकती। मिल महाशय ने लिखा है कि कई जातियों का यह विचित्र खभाव होता है कि वे शासकों का अत्याचार चुपचाप सहन कर लेंगी, परंतु उसके विरुद्ध श्रावाज कभी न उठावेंगी। ऐसी जातियों में यदि यह शासन-पद्धति प्रचलित कर दी जाय ते। यही परिणाम होगा कि वे अत्याचारी शासक को ही अपना शासक चुना करेंगी। स्थानीय प्रेम या मतमतांतरें के प्रेम से परिपूर्ण संकुचित विचारवाली जातियाँ भी ऐसी शासन-पद्धति का अवलंबन करने के अयोग्य हैं; क्योंकि ऐसा करने पर भिन्न भिन्न दलों के मत-मतांतर संवंधी भगड़ों का प्रवेश शासन में हो जायगा जिससे एक दूसरे दल का घात किया जाना स्वाभाविक ही है। कई जातियों में व्यक्तियों को दूसरें। पर हुकूमत करने में ही त्रानंद

ज्याता है। ऐसी जातियों में जब प्रतिनिधि-सत्तातमक राज्य का स्थापन किया जाता है, तब हुकूमत करने के इच्छक व्यक्ति अपने आपको शासक के तौर पर चुनवा लेते हैं तथा अपने निचले अधिकारियों पर कठोरता का वाजार गरम कर देते हैं। सारांश यह है कि चाहे प्रजासत्तात्मक राज्य हो चाहेप्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य हो, जातीय छाचार की श्रेष्ठता सभी में छाव-रयक है। इस बात का रहस्य तब बिलुकुल प्रत्यचा हो जाता है जब कि हम भिन्न भिन्न सभ्य देशों की शासन-पर्विशो का निरीचण करते हैं। अमेरिका तथा इंगलैंड की शासन-पद्धतियों की देखकर ही युराप की अन्य जातियों ने अपनी श्रपनी शासन-पद्धतियाँ वनाई हैं। परंतु क्या फारण है कि सब देशों की शासन-पद्धतियां जिन जिन स्थानी पर एक दूसर से मिलती भी हैं, बद्दां पर भी कार्य में एक दूसरे से खर्वधा भिन्न हैं ? हुँगलुँह की मंत्रियभा की रीवि पर फरांसीसी मंत्रिसभा क्यों न सफलता से काम कर राक्षी ? इसी लिये कि दोनों जातियों का ख्राचार-व्यवहार भिन्न भिन्न हैं। यहाँ पर यद्द न भूलना चाहिए कि जातीय स्राचार-व्यवहार के सहरा देश की भीगोलिक, प्राकृतिक तथा राज-नीतिक स्थितियाँ का भी शासन-पद्धति पर बढ़ा भाग प्रभाव पड़ता है। स्विट्जर्लैंड में 'जनसम्मति' विधि मफलता से चल सकी, श्रन्य देशों में नहीं। यह केवल इसी लिये कि वह पार्वतीय प्रदेश हैं, उसके राष्ट्रसंघटन के राष्ट्र छोटे छोटे ईं।

इँगलैंड तथा अमेरिका में न्यायालय विभाग को जो प्रधानता प्राप्त है, वह अन्य युरोपीय देशों में नहीं है; क्योंकि इँगलैंड तथा अमेरिका को शत्रुओं से इतना डर नहीं है जितना युरोपीय महाद्वीप के भिन्न भिन्न राष्ट्रों को है \*।

प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य में शासन प्रजा के ही हाथ में हाता है, परंतु कुछ एक प्रतिनिधियों द्वारा, न कि प्रस्तच । इससे जहाँ लाभ हें, वहाँ हानियाँ भी हैं। जनता में सब के सब व्यक्ति उन्नत विचार तथा ध्याचार के तो होते ही नहीं हैं। शासन का कार्य इतना सहज नहीं है कि उसे सभा कर सके । इस दशा में जनता के योग्य योग्य व्यक्तियों को शासन का भार दे देना लाभदायक ही प्रतीत होता है। इसमें संदेह नहीं है कि एकसत्तात्मक राज्य की अपेचा प्रति-निधि-सत्तात्मक राज्य बहुत ही अधिक उत्तम है। एकसत्ता-त्मक राज्य तो तभी कोई जाति प्रचलित कर सकती है जब कि बह शासन के कार्य को सब से ध्यधिक सहज समभती हो।

# राष्ट्र का तात्पर्य तथा स्वरूप

लोकतंत्र राज्य तथा प्रतिनिधि-तंत्र राज्य के भेद के सहश हो राष्ट्र के स्वरूप तथा तात्पर्य का ज्ञान भी बहुत ही महत्त्व-पूर्ण है। फ्रांस, जर्मनी, इँगलैंड पृथक् पृथक् एक राष्ट्र हैं, राष्ट्र की रचा करना मनुष्य का कर्चन्य है, राष्ट्र ही राजा का निर्वा-चन करता है, श्रराजकता से राष्ट्र नष्ट हो जाता है, इत्यादि

See Mill's Representative Government, Chap. IV.

अनेक वाक्य हैं जो कि राष्ट्र के खरूप के साथ संबद्ध हैं। राजनीति शास्त्र में राष्ट्र के तात्पर्य्य तथा खरूप को मुख्य स्थान दिया गया है। प्रत्येक प्रकरण तथा सिद्धांत किसी न किमो अंश में इससे जुड़ा हुआ है।

ऋँगरेजी भाषा में राष्ट्र के स्थान पर स्टेट शब्द प्रचित्तत है। स्टेट शब्द का व्यवहार अनेक अर्थों में होता है। स्टेश रियासर्तों को राष्ट्र नाम से पुकारा जाता है। प्रदेश या जन-पद, जनसंख्या, एकता तथा संघटन इन चार अर्थों में राष्ट्र शब्द का व्यवहार साधारणत्या किया जाता है \*।

महाशय बुड़ो विल्सन का विचार है—''किसी एक जन-पद में रहनेवाले जनसमूह का नाम राष्ट्र है जो ज्यवस्था तथा शांति के लिये संघटित हो?' । यियोछोर घूल्जे का मत है कि राष्ट्र नियमों के द्वारा संघटित जनसमाज का नाम है जी ध्रपने ग्रंगों के द्वारा एक विशेष भूमिभाग तक शासन करता हो!! महाशय हालेंड राष्ट्र से उस जन समूह का प्रदेश करंग हैं जो किसी एक जनपद में रहता हो। ग्रीर यह मम्मति के द्वारा राज्यकार्य चलाता होई। प्रसिद्ध जर्मन राजनीतिश

<sup>ः</sup> तंत्र तथा स्टेट शन्द का श्रर्यं तथा ताय्ययं एक ही है। देखे। नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग २ श्रंक १।

<sup>†</sup> बुड़ो चिल्सन—दी स्टेट ।

<sup>‡</sup> दी॰ बृहजे—पेलिटिकल सार्यस ।

<sup>💲</sup> टी॰ दे॰ हालैंड—एलीमेंट म श्राफ गुरिसपूर्वेस ।

ब्लंट्क्से राष्ट्र की सजीव मानता है श्रीर यही कारण है कि वह राष्ट्र की मनुष्य-समाज का विराट्रे रूप समभता है \*। सारांश यह है कि युरोप के राजनीतिज्ञों के श्रनुसार राष्ट्र शब्द प्रत्यच रूप से ऐसे मनुष्य-समूह का वेधिक है जिसका प्रत्येक मनका राज्य-नियम-रूपी सूत में पिरोया गया हो।

# राष्ट्र, समाज, राज्य तथा जाति में भेद

समाज, राज्य तथा जाति से राष्ट्र का क्या भेद है, इसको स्पष्ट करने से राष्ट्र का तात्पर्य्य तथा खरूप वहुत ही अधिक स्पष्ट हो सकता है।

पूर्व में लिखा जा चुका है कि राष्ट्र का संबंध भूमिभाग से हैं। विना भूमि या प्रदेश के कोई संघटित-समाज राष्ट्र नहीं वन सकता। समाज में यह बात छावश्यक नहीं है। मनुष्यों के समूह के साथ ही समाज शब्द का घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य-समूह संघटित हो चाहे छसंघटित, वह समाज शब्द सं पुकारा जा सकता है। मनुष्य-समाज के अध्ययन का तात्पर्य उसके धार्मिक, व्यावहारिक, चरित्र तथा शिचा विषयक कार्यों के अध्ययन से है। भूमि या प्रदेश के साथ समाज शब्द का कुछ भी संबंध नहीं है।

राष्ट्र का समाज के सदृश ही राज्य से भी भेद है। राष्ट्र शब्द का चेत्र राज्य शब्द के चेत्र से बहुत ही अधिक विस्तृत है। राज्य शब्द का तात्पर्य्य उस मनुष्य-समूह से है जिसके

<sup>\*</sup> व्लु ट्रली-दि धियोरी स्नाफ दि स्टेट्।

हाय में कुछ समय के लिये राष्ट्र की राजनीतिक शक्ति होती है। कभी कभी एक व्यक्ति के लिये भी राज्य शब्द का व्यव-हार होता है। वस्तुत: राज्य राष्ट्र का ही एक अंग है। प्रति-निध-तंत्र राज्यों में राष्ट्र की राजनीतिक इच्छाओं की कार्य क्ष में परिणत करना ही राज्य का मुख्य काम समका जाता है।

जाति के साथ भी राष्ट्र का भेद हैं। जाति शब्द किसी पूर्व-वर्ती संघटन को सूचित करता है, चाहे वह संघटन भाषा संवंधी हो श्रीर चाहे वंश संबंधी हो । राष्ट्र में ये दोनों बातें लप्त 🖔 । म्रास्ट्रिया-हंप्रो एक राष्ट्र था, यद्यपि उसमें श्रनेक जातियों का निवास था। बहुधा जाति शब्द राष्ट्र श्रर्थ की सुचित करने लगता है। फ्रांसीसी जाति तथा राष्ट्र श्रतिशय विभिन्न अर्थ नहीं सूचित करते। इसकां मुख्य कारण यही है कि चिरकाल से एक ही राष्ट्र में रहते हुए भिन्न भिन्न जातियों ने अपना पुराना भेद भुला दिया थीर अपने आपकी एक ही जाति में परिगात किया। पुराने जमाने में भी राष्ट्र तथा जाति का भेद बहुत प्रत्यच नहीं था। राम तथा स्पार्टी में जातीयता के माथ धी राजनीतिक अधिकारों का संबंध घा। एक विशेष जाति कं लोग ही राजनीतिक अधिकारें के श्रधिकारी समक्ते जाने वं एक जाति के लोगों के संब से दी राष्ट्र बगता या श्रीर इसी लिये राष्ट्र तथा जाति में कुछ भी भेद नहीं मालूम पट्ता था।

त्राजकल जनता का भुकाव इसी श्रोर है कि एक ही गए में रहनेवाली भिन्न भिन्न जातियाँ फ्रांमीसियों के मदश हो एक जाति में परिणत हो जायँ। अमेरिका में यही बात हो रही हैं। आयलैंड तथा इटली इसी ओर पग बढ़ा रहे हैं; और समय आदेगा जब कि भारतवासी भी अपने पुराने जातीय भेदों को भुलाकर एक ही राष्ट्र में परिणत हो जायँगे।

### खादर्श राष्ट्र

भिन्न भिन्न जातियाँ अपने पुर ने भेदों को भुलाकर एक ही राष्ट्र में परिश्वत होती जाती हैं। क्या कोई समय आ सकता है जब भिन्न भिन्न राष्ट्र अपने भेदों को भुलाकर एक ही राष्ट्र में परिश्वत हो जायाँ, ''वसुधैव कुटुंवकम्'' अर्थात् विश्व में रहने-वाले संपूर्ण प्राणी एक ही कुटुंव के सभ्य हैं, यह भाव संपूर्ण राष्ट्रों में प्रचलित हो। जाय और समय उनकी एक ही विश्व-राष्ट्र में परिश्वत कर दें ?

संसार को एक ही राज्य में परिग्रत करके संघटित करने का यह आज से पूर्व वहत लोगों ने किया था। इतिहास में सिकंदर, नेपोलियन तथा चंद्रगुप्त के नाम अतिशय प्रसिद्ध हैं। किंवदंतियाँ तथा गाथाएँ दत्त, मांधाता, रघु, राम तथा युधिष्ठिर आदि महापुरुषों को भी इसी विषय में महत्त्व दे रही हैं। रोम का रोमन साम्राज्य स्थापित करना भी किसी से छिपा नहीं है। आजकल अँगरेजों का भी यही उद्देश्य मालूम पड़ता है।

दु:ख जो है वह यही है कि पुराने जमाने से लेकर अब तक किसी ऐतिहासिक पुरुष ध्रधवा जाति ने श्राहभाव की सामने रखकर यह काम नहीं किया। साम्राज्यवाद तथा की तिं की लोलुपता ही इस ढंग के यल का मुख्य कारण रही। इस साम्राज्यवाद के मद में श्रंप्रेज एशिया की पराधीन जातियों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, वह किसी से लिया नहीं है।

परंतु द्वित तो यही है कि संसार की एक कुटुंब समभ-कर एक विश्वव्यापी आदर्श राष्ट्र स्थापित किया जाय और जहा तक हो सके, किसी व्यक्ति तथा राष्ट्र की स्वतंत्रता का अप-हरण न किया जाय।

#### गक्ति संविभाग

राजनीति विद्यान के पिता मांटस्क्यू ( Montesquien ) का कथन है— ''यदि नियामक तथा शासक शक्ति किसी एक व्यक्ति या समूह के पास इक्ष्ट्री ही मांटस्क्यू तो जाति की स्वतंत्रता का नाश होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि जाति की इस बात का मदा भय बना रहेगा कि राजा या राष्ट्रसभा खेच्छाचारी नियन बनाकर स्वच्छंदता से उनका प्रयोग करेगी। इसी प्रकार न्याय संबंधी शक्ति की नियामक तथा शासन शक्ति से खंशा प्रथक न कर दिया जाय; तथा यदि उसे नियामक शिका का सहायक बना दिया जाय तो जी नियम बनानेत्राला होगा, नहीं न्यायाधीश भी ही जायगा। इसका परिणाम यह होगा कि जाति के व्यक्तियों का जान माल एक मात्र न्यायाधीशों के हाथ

में चला जायगा; श्रीर यदि कहीं न्याय संवंधिनी शक्ति की शासकों के हो हाथ में दे दिया जाय, तब तो श्रत्याचार का होना श्रावश्यक हो है; क्यांकि जे। किसी व्यक्ति पर श्रपराध लगानेवाला होगा, वहों उस व्यक्ति के श्रपराध का निर्णय करनेवाला भी होगा।"

मांटस्क्यू के सदश ही ब्लुंट्श्लो ने लिखा है-- "किसी के हाथ में अत्यंत अधिक शक्ति दे देना राष्ट्र के लिये भयानक होता है। यदि ऊपर लिखो **इलु**ंट्स्ही तीनों शक्तियाँ पृथक् पृथक् व्यक्तियों तथा समुदायों के हाथ में दे दी जायँ ती इससे राष्ट्र में जहाँ किसी की शक्ति श्रधिक नहीं होने पाती, वहाँ कार्य भी समुचित रीति पर चलता है। एक ही व्यक्ति या समुदाय तीनों कार्यों का इस योग्यता से संपादन नहीं कर सकता जैसा कि वह केवल एक ही कार्य कर सकता है। पर-मात्मा ने शरीर में अाँखें देखने के लिये, कान सुनने के लिये तथा हाथ काम करने के लिये दिए हैं। जब परमात्मा ने शरीर कं कार्य की उचित ढंग पर चलाने के लिये भिन्न भिन्न इंद्रियाँ दी हैं, तब राष्ट्र रूपी शरीर का कार्य भी अच्छी तरह से चलाने के लिये 'शक्ति-संविभाग' के सिद्धांत का ही अव-लंबन करना ठीक मालूम पड़ता है \* । '

<sup>\*</sup> See Bluntschli-The Theory of the State, Book VII, Chap. VII.

अठारहवीं सदी के लेखकी ने उपरिलिखित शक्ति-संविभाग के सिद्धांत को एक सार्वभौम त्रैकालिक तत्त्व मान लिया। अमेरिका में जनतंत्र शासन-पद्धति का शक्ति-संविभाग सिद्धांत ध्रवलंवंन करते समय इसी सिद्धांत को की विफलता यधासामध्ये काम में लाने का यत किया गया । १७८० की मैसाचूसट् की शासन पद्धति की धाराओं में लिखा है-- ''इस राष्ट्र के राज्य में नियामक विभाग शासक तथा निर्णायक विभाग की, शासक विभाग नियामक तथा निर्णायक विभाग की, श्रीर निर्णायक विभाग नियामक तथा शासक विभाग को शक्ति की काम में न ला सकेगा। सारांश यह है कि यहाँ राज-नियमें। का राज्य होगा, न कि व्यक्तियों का"। १७८७ की राष्ट्र संघटन की शासन-पद्धति में भी इसी सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। मिल्टन मैडीसन तथा ये का कथन है- "शासक, नियामक तथा निर्णायक शक्तियों का एक ही व्यक्ति या संघ के हाथ में देना, चाहे वह निर्वाचित, नियुक्त या वंशागत हैं।, खेच्छाचार तथा निरंकुश शासन का एक ज्वलंत उदाहरण है। " यह होते हुए भी सन् १७७६ तथा १७७७ की राष्ट्रीय शासन-पहितयों में तया १७८७ के राष्ट्र संघटन की शासन-पद्धति में शक्ति-संवि-भाग-सिद्धांत का प्रयोग पूर्ण रूप से न किया जा सका। इसी से यह स्पष्ट है कि शक्ति-संविभाग सिद्धांत धैकालिक सन्य नहीं है। श्रमल बात ते। यह है कि तीनी ही शक्तियाँ एक

दूसरी पर निर्भर हैं। निर्णायक विभाग नियामक विभाग द्वारा पास किए गए कानृतों के अनुसार ही निर्णय करने के कारण उस पर पूर्णतया निर्भर है; श्रीर इसी प्रकार शासक विभाग नियामक विभाग के कानृतों का श्रवलंबन करने के कारण सर्वधा स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। यदि शासक विभाग तथा निर्णायक विभाग नियामक विभाग के कानृतों को न माने तो नियामक विभाग क्या कर सकता है ? सारांश यह है कि तीनें। ही शक्तियाँ तथा तीनें। ही विभाग एक दूसरे पर निर्भर हैं श्रीर एक दूसरे को स्वेच्छाचारी होने से रोकते हैं।

श्रमेरिका के सहश ही फ्रांस ने भी यही सिद्धांत श्रनुभव किया। सन् १७८६ में उसने शक्ति-संविधाग-सिद्धांत का पूरी तरह से श्रवलंबन करना चाहा, परंतु वह सफल न हुआ।

उन्नोसवीं सदी में शक्ति-संविभाग-सिद्धांत का महत्त्व बहुत ही घट गया। इँगलैंड ने यह सिद्ध कर दिया कि इस सिद्धांत

शक्तिसंविभाग-सिद्धांत का प्रयोग

के विपरीत शासन पद्धित होते हुए भी राज-कार्य्य उत्तम विधि पर चल सकता है श्रीर व्यक्तियों की स्वतंत्रता सुरचित

रह सकती है। इँगलैंड में सचिव मंडल के हाथ में हो एक प्रकार से राष्ट्र की शासक तथा नियामक शक्ति है। यह होते हुए भी वहाँ जनता की स्वतंत्रता पूरे तौर पर सुरचित है। इँगलैंड के सहश ही फ्रांस तथा इटली में भी शक्ति-संविभाग का सिद्धांत कार्य रूप में नहीं लाया जाता। फ्रांस में नियामक

विभाग द्वारा प्रधान चुना जाता है। वस्तुत: उसका सचिव-मंडल ही जनता का प्रतिनिधि है श्रीर राष्ट्र का प्रत्येक प्रकार का कार्य चलाता है। इटली में दलों के सहारे राजा ही राष्ट्र का धुरा घुमाता है। लड़ाई से पहले जर्मनी में शक्तियों का संविभाग न था। प्रशिया के राजा के रूप में विलियम कैंसर की शक्ति श्रपरिमित थी। श्रमेरिका में प्रधान नियामक सभाश्रें। कं द्वारा पास किए गए प्रस्तावों को रद कर सकता है। ध्रपनी सृचनात्रों के द्वारा वह बहुधा नियामक सभा में नए नए नियम भी पास करा लेता है। इसी के सदृश अमेरिका की निया-मक सभा शासक शक्ति का प्रयोग भी करती हैं। शासकीं की नियुक्ति तथा परराष्ट्रीय-संधियों की खोकृति के द्वारा श्रमीरेकन सेनेट एक प्रकार से शासक शक्ति की प्रयाग में लाती है। श्रमेरिकन न्यायाधीशों का निर्वाचन शासकों के द्वारा होता है श्रीर वह नियामक सभाश्रीं के द्वारा पास किए गए नियमीं की शासन-पद्धति की धारात्रों के प्रतिकृत ठहराकर निरर्थक यना सकते हैं। सारांश यह है कि श्रवीचीन राष्ट्रों में शक्ति-संविभाग-सिद्धांत का महत्त्व बहुत कुछ लुप्न हो गया है।

शासन-पद्धति के निर्माण काल में प्राय: इस वात का ध्यान रखा जाता है कि नियामक, शासक तथा निर्णायक गीनी शक्तियाँ किसी एक की छीतिम सीमा तक वहने दें छीर एक दूसरे की शक्ति की अपनी श्रपनी सीमाओं में बाँध रखें। यही कारण है कि इँगलैंड में मुख्य न्यायाधीश शासक समिति द्वारा चुना जाता है; परंतु वही चुने जाने के अनंतर अपने चुननेवाने अधिकारियों पर अपना निर्णय दे सकता है। वहाँ न्यायाधीश की पदच्युत करना नियामक सभा के हाथ में है। यह अतिशय उत्तम प्रवंध इँगलैंड में ही संभव है, क्योंकि इँगलैंड की भयानक युद्धों युराप की अन्य की दिन रात चिंता नहीं करनी पड़ती। जातियाँ इस प्रकार न्यायाधीश की शक्ति की महत्त्व देने में असमर्थ हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें दिन रात अपने आपको शत्रु से बचाने की ही चिंता रहती है। युरेाप की प्रायः सभी जातियों में 'शासक-न्याय-समिति' की विधि प्रचलित है। इस समिति का संवंध जहाँ विशेषत: शासकों से हैं, वहाँ वह शासकों का शासन के ही रूप में निर्णय करती है। युरोप के देशों के शासक निर्भयता से अपना कार्य किया करते हैं, क्येंकि उन्हें इस बात का निश्चय होता है कि उनकी अपनी समिति समय पर उनकी रचा करेगी। चूँकि अमेरिका की श्विति भी इँगलैंड के ही सदश है, अत: वहाँ भी मुख्य न्यायालय शासन-पद्धति के विरुद्ध, राजनियमों की ठहरा सकता है तथा उनकी कार्य में लाने से रोक सकता है। जातीय सभा की किसी नियम-धारा से यदि कोई राजनियम टकर खाता हो ती मुख्य न्यायालय उसे राजनियम ही नहीं समभता।

इँगलैंड में मंत्रिसभा की उपसमिति के सभ्य नियामक सभा के सभ्य भी होते हैं तथा वे नियमनिर्माण पर पर्याप्त प्रभाव भी

डालते हैं। परंतु अमेरिका में यह बात नहीं है। वहाँ की शासन-पद्धति के निर्माता शासकों के द्वाथ में परिमित शक्ति ही रखना चाहते थे; इसी लिये उन्होंने अमेरिका के प्रधान तथा उसकी मंत्रिसभा की जातीय सभा में बैठने से रोक दिया। ्की शक्ति की जहाँ राष्ट्रसभा के द्वारा उन्होंने बहुत कुछ परिमित कर दिया है, वहाँ उसकी प्रधानता का काल भी बहुत ही थे। ट्रा रखा है। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि इँगलैंड तथा अमेरिका की शासन-पद्धतियाँ एक दूसरी से सर्वधा भिन्न हैं। इसमें संदेह भी नहीं है कि दोनों हो देशों में नियम बनाते समय छोटी छोटी वातों तक का ध्यान रख लिया जाता है जिसमें शासकी की जहाँ अपनी बुद्धि से बहुत काम नहीं लेना पड़ता, वहाँ वे लेग स्वेच्छाचारी भी नहीं हो सकते। परंतु फ्रांस तथा इटली में यह बात नहीं है। वहाँ मीटे मीटे नियम बना दिए जाते हैं: श्रीर छोटे छोटे मामलों में शासकों का श्रपनी बुद्धि सं धी काम लोना पहता है। इससे उनका कुछ कुछ खेन्छाचारी हो जाना स्वाभाविक ही है।

श्राजकल प्राय: नियामक सभाश्री के 'स्वापन गया श्रस्वापन्न' दो मेद किए जाते हैं। इँगलेंड की पार्लिमेंट (राजा + लार्ड समा + प्रतिनिधि सभा ) स्वापन्न नियामक सभा का उदाहरण है, क्योंकि इसकी नियामक शक्ति किसी नियम हारा प्रतिवद्ध नहीं है। परंतु संमार के श्रन्य सभ्य देशी की निया-मक सभा की यह दशा नहीं है। श्रॅगरंजी उपनिवेशी की निया- मक सभाएँ अस्वापन्न कहो जा सकती हैं, क्योंकि उनकी निया-मक शक्ति इँगलैंड की पार्लिमेंट द्वारा प्रतिवद्ध होती है। अमेरिका में भी नियामक सभा शासन-पद्धति संबंधी नियमें। की धाराओं के परिवर्तन करने में जनता की ओर से कुछ परतंत्र है। जनता ने मुख्य न्यायाधीशों की यह शक्ति दे दी है कि वे यह वतावें कि अ्रमुक अ्रमुकराजनियम शासन-पद्धति के विपरीत ता नहीं हैं। यदि विपरीत हैं। ता उनके खीकृत करने में नियामक सभा स्वापन्न नहीं है। कई एक विद्वान शासन-पद्धति के संबंध में प्राय: 'शियिल या अशिथिल' शब्द भी व्यवहृत करते हैं। आंग्ल शासन-पद्धति शिधिल कही जाती है, क्योंकि उसके द्वारा शासन-पद्धति के श्राधारभूत नियमें। का भी उसी शीवता से परिवर्तन किया जा सकता है जैसे तुच्छ तुच्छ नियमों का। परंतु अमेरिकन शासन-पद्धति श्रशिथिल कही जाती है, क्योंकि वहाँ किसो प्रकार का शासन-पद्धति संबंधी सुधार जातीय सभा के दी-तिहाई सभ्यों की स्वोकृति के विना नहीं किया जा सकता: श्रीरं जातीय सभा में खोकृत हो जाने पर भी जब तक तीन-चैाघाई राष्ट्र उस सुधार को न स्वीकार कर ले. तब तक वह काम में नहीं लाया जा सकता। खिट्जलैंड में शासन-पहित संबंधी सुधार के लिये आवश्यक रूप से जनसम्मति लेनी पड़तां है। जर्मनी में भी जातीय सभा के है सभ्यों की स्वोकृति की ग्रावश्यकता पड़ती है।

#### नियामक जनसम्मति विधि

यह पूर्व हो लिखा जा चुका है कि प्रतिनिधियों के निर्वाचन से भी लोकतंत्र शासन-पद्धित का सिद्धांत सुरिक्त नहीं रह सकता। जनता में श्रेणी संघर्ष का उपद्रव बहुत कुछ प्रतिनिधि तंत्र शासन-पद्धित तथा निर्वाचन के विशेष विशेष नियमीं का ही परिणाम है।

लोकतंत्र शासन-पद्धित उसी समय पूर्ण समभी जा सकती है जब कि जनता निर्वाचन-नियम-निर्माण में पूरे तीर पर भाग लो सके। खिट्जलैंड में अब तक कई राष्ट्रों में प्रत्यच तीर पर नियम निर्माण होता है। छोटे छोटे राष्ट्रों में नगरी की जनता ख्यं उपस्थित होकर कानून पास करती है। यहाँ प्रतिनिधियों का सहारा नहीं लिया जाता।

तार तथा पत्र-प्रेपण के प्रचार से इस जमाने में फिर से प्रितिनिध-तंत्र-शासन-शेलों को लोकतंत्र-शासन-पद्धति के प्रमु-सार बनाने का यत्र किया गया है। इस उद्देश्य की पृष्ठि यं लिये नियासक जनसम्मति का सहारा लिया गया है। नियासक सभा में पेश किए गए प्रस्तावों को संपूर्ण निर्वाचक मंडल के पास भेज दिया जाता है। वे लोग हां या न में प्रपन्न सम्मति हे हेते हैं। यदि प्रस्ताव के विकद्ध बहुपच हुआ तो वह प्रस्ताव राजनियम नहीं बनता। स्विट्जलिंड में शासन-पद्धति संबंधी धाराओं के मामलों में जनसम्मति लंगा स्रावस्यक है। नियत संख्या के हस्ताचर कराकर वहां जनता

नियामक सभाओं में अपनी ओर से नए नए प्रस्ताव भी उप-स्थित करती है। १८०४ से १८६६ तक खिट्जलें ड में भिन्न भिन्न-प्रस्तावें। पर ३८ वार नियामक जनसम्मति ली गई थी।

श्राजकल अमेरिका की कई रियासतीं में भी इसका प्रचार है। हष्टांत स्वरूप न्यू इँगलैंड नामक श्रमेरिकन राष्ट्र में अब तक नागरिक समिति ही राष्ट्रीय नियम बनाती है। शासन-पद्धित संबंधी धाराश्रों के परिवर्तन के मामले में बहुत से राष्ट्रों में नियामक जनसम्मति का श्रवलंबन किया गया है। श्रवीचीन जर्मनी तथा रूस तो इसके विशेष रूप से भक्त हैं। राजनीतिज्ञों का श्रनुमान है कि सभी राष्ट्रों में यथासंभव इसका श्रवलंबन किया जायगा।

#### शासक विभाग

शासक विभाग का काम नियामक विभाग द्वारा खोकृत राजनियमों को प्रचिलत करता है। कभी कभी शासक

विभाग से प्रधान तथा उसके सहकारी वर्गों का भी तात्पर्य लिया जाता है। नियामक तथा शासक विभाग का मुख्य भेद यह है कि नियामकों की संख्या अधिक होती है और मुख्य शासकों की संख्या बहुत ही थेड़ी होती है। यह इसी लिये कि शासन का काम तब तक सुगमता से नहीं चल सकता जब तक कि उद्देश्य एक न हों और राष्ट्र की इच्छाओं को एक दम कार्य में परिणत करने की लामध्ये न हो। ये दोनों यार्ते इस बात के लिये वाध्य करती हैं कि शासकों की संख्या अधिक न हो।



श्राजकल राजनीति शास्त्र के लेखक शासन-पद्धतियों की प्रधानतंत्र तथा सचिवतंत्र इन दो भेदों में विभक्त करते हैं। प्रायः यह देखने में ध्राता है कि सचिवतंत्र शासनपद्धति-वाले देशों में मुख्य शासक की शक्ति कुछ भी नहीं होती। इँगलेंड का सम्राट् श्रीर फ्रांस का प्रधान इसके ज्वलंत उदा-हरण हैं। इसके विपरीत प्रधानतंत्र शासन-पद्धतिवाले राष्ट्रों में प्रधान तथा राजा की शक्ति अपरिमित होती है। ध्रमेरिका में यही वात है। बड़ाई से पहले प्रशिया के सन्नाट् की शक्ति वहुत ही ज्यादा थी।

निर्वाचन तथा नियुक्ति की सामने रखते हुए यह कहा जा सकता है कि अमेरिका का प्रधान नियासक विभाग के द्वारा नहीं चुना जाता और बहुत ही अधिक शक्तिसंपन्न है। दोपारेपण (Impeachment) के द्वारा यही नियासक विभाग अमेरिकन प्रधान की राज-शक्ति से च्युत कर सकता है। सीनेट की संधि तथा नियुक्ति का अधिकार है। परंतु प्रायः सीनेट प्रधान के अनुसार ही काम करता है। अमेरिका का नियासक विभाग प्रधान की मिन्न मिन्न राजनीतिक कार्य्य करने के लिये वाध्य नहीं कर सकता। अमेरिकन सचिवों की प्रधान ही सीनेट के सहारे नियुक्त करता है और स्वेच्छानुसार उनकी पदच्युत कर सकता है। नियासक विभाग इस मामले में कुछ भी इस्तचेप नहीं कर सकता।

इँगलैंड में राजा ही महामंत्री की विजयी दल में से चुनता है। चुने जाने के बाद महामंत्री अपना सचिव-मंडल बनाता है जो एक ओर राष्ट्र का शासन करता है और दूसरी धोर नियामक विभाग की वश में करके भिन्न भिन्न राज्यनियम पास करता है। आंग्ल-सचिव-मंडल की शक्ति तभी तक अपरि- मित है जब तक नियामक विभाग उसके माथ है। जहां नियामक विभाग ने उसका साथ छोड़ा कि उसकी अपना कार्य छोड़ देना पड़ता है। इँगलैंड में राजा की शिक कुछ भी नहीं है।

पूर्व में ही लिखा जा चुका है कि शासक विभाग में तात्पर्ट्य मुख्य शासक से है। मुख्य शासक राजशितियाँ का राष्ट्र में प्रचार करने के लिये वहत से राज्यसेवक से राज्यसेवकों की नियुक्त करना है।

भिन्न भिन्न विभागों के राज्यसेवकों के निरीचण राशा कार्य-निर्देश के लिये भिन्न भिन्न योग्य व्यक्ति मंत्रो-पद पर नियुक्त किए जाते हैं ।

इँगलैंड के राज्यसेवको की संख्या लगभग ८००० है। इन लोगों के पद स्थिर है। इनके ऊपर के गुख्य शामक ही समय समय पर बदलते रहते हैं। हवांत स्वक्ष्य हँगलैंन में अंतरंग सचिव ( Home Secretary ) के दें। सहायक मंत्री होते हैं। एक स्थिर छीर दूसरा अस्थिर। स्थिर सहायक मंत्री संबी अपने पद पर ज्यों का त्यों बना रहता है। परंतु श्रास्थिर

सहायक मंत्रो सचिव-मंडल के वदलते ही इस्तीफा दे देता है। यही वात अन्य मुख्य मुख्य विभागों के संवंध में हैं।

त्रमेरिका में राज्यसेवकों की नियुक्ति तथा पदच्यति के मामले में चिरकाल से विचार हो रहा है। वहाँ वहत ही घोडं ब्रादमी स्थिर राज्यसेवक हेंगों। लगभग चार वर्षों के लिये ही भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न राजपदें। पर नियुक्त किए जाते हैं । उनके पदच्युत करने के मामलं सें भामेला घा । याग्य आदमी प्राय: अपने पद पर स्थिर तौर पर बने रहते थे। १⊏२-६ के वाद से श्रमेरिका में यह प्रघा प्रचलित हुई कि प्रधान अपने अपने अनुगामियों तथा सहायकों की पारितापिक कं तीर पर उच उच राजपद दे देते थे। इसके विरुद्ध वहाँ लहर उठी श्रीर सन् १८८३ में वहाँ भी सिविल सर्विस एक्ट पास हुआ। अब परीचा के द्वारा ही भिन्न भिन्न विभागी पर मनुष्यों की नियुक्ति होती है। श्रमेरिका में सन् १-६१० में ३७०००० राजकीय पद घे जिन पर परीचा के द्वारा २३४-५४० व्यक्ति नियुक्त हुए घे।

## अर्वाचीन राष्ट्रों की शासन-पद्धति

शासन-पद्धतियों का वर्गीकरण करते समय राजनीतिक्ष लोग यही वात सबसे पहले घ्रपने सामने रखते हैं कि किस किस राष्ट्र में स्वेच्छातंत्र राज्य (Despotic Government) है, ख्रीर किस किस राष्ट्र में प्रतिनिधि तंत्र राज्य (Democratic Government) है। प्रथम भेद में राष्ट्र की प्रभुत्व शक्ति एक के हाथ में श्रीर द्वितीय भेद में जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में रहती है। आजकल रूस की शासन-पद्धति बहुत ही विचित्र है। स्थानीय खराज्य तथा संघराज्य का वह विचित्र नमूना है।

श्राजकल प्रतिनिधि-तंत्र राज्य भी एक सहश नहीं हैं। कहीं पर दिखाने के लिये राजा है और कहीं पर प्रधान। हैंगलैंड परिमित एकतंत्र राज्य का श्रीर फांस प्रधानतंत्र राज्य का नमूना है। संपूर्ण प्रतिनिधि-तंत्र राज्य सचिवतंत्र तथा श्रमचिवतंत्र के दो भेदों में विभक्त किए जाते हैं। यह भी एका-तमक्त तथा राष्ट्रसंघातमक तंत्रों के भेद से दे। प्रकार के होते हैं।

अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जलैंड राष्ट्रसंबदनात्मक राष्ट्रों के उदाहरण कहे जा सकते हैं, श्रीर ईंगलैंट एकात्मक राष्ट्रों का । अमेरिका में बहुत सं

एकात्मक तथा राष्ट्र- स्वतंत्र राष्ट्र थे। वे सब मिलकर अगं-संबदनात्मक प्रतिनिधि-स्वात्मक राज्य हिए। इनमें उनकी वैय्यक्तिक स्त्रता का लोप नहीं किया गया, पर साथ ही मुख्य राज्य (Central Government) के सम्मुण उनकी शक्ति भी यहुत ही अल्प है। उन्हें जो छुछ स्वतंत्रता प्राप्त है, यह कंतल अपने ही राष्ट्र के लिये है। इँगलैंड में यह बात नहीं है। इँगलैंड एक देश है। यह राष्ट्रसंत्रदन नहीं कहा जा राकता, इसी लिये वह एकात्मक राष्ट्र कहा जाना है। राष्ट्रसंघटन दो प्रकार का हुआ करता है। एक पूर्ण, दूसरा श्रपूर्ण। पूर्ण राष्ट्रसंघटन के परिज्ञान से अपूर्ण का भी परिज्ञान हो जायगा। अतः पूर्ण राष्ट्रसंघटन पर कुछ शब्द लिख देना में आवश्यक समभता हूँ।

पूर्ण राष्ट्रसंघटन के तीन मुख्य मुख्य गुण होते हैं—

- (१) राष्ट्रसंघटन के सब राष्ट्रों को राष्ट्रसभा में समान संख्या में प्रतिनिधि भेजने का श्रिधकार हो।
  - (२) प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति परस्पर समान हो।
- (३) नियामक तथा शासक सभाश्रें के अधिकार राष्ट्रों की सहमति के विना वढ़ाए न जा सकें।

अमेरिका का राष्ट्रसंघटन पूर्ण समभा जाता है। राष्ट्र-संघटन के लच्चण पर ही आजकल बड़ा भारी बाद विवाद है। महाशय फीमेन की सम्मित में तो छोटे बड़े राष्ट्रों के सम्मेलन की राष्ट्रसंघटन कहा जा सकता है, परंतु आजकल यह नहीं माना जाता। सीले महाशय तो 'राष्ट्रसंघटन' से ऐसे दें। राज्यों का परस्पर मेल समभते हैं जिनमें एक स्थानीय राज्य (Local Government) का पच लेता है श्रीर दूसरा मुख्य राज्य (Central Government) का। परंतु यह भी लच्चण स्वीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अनुसार दारा तथा जिंसस के राज्य भी राष्ट्रसंघटन के उदाहरण कहे जा सकते हैं। कुछ भी हो, राष्ट्रसंघटन से हमारा वात्पर्य ऐसे राष्ट्रों के परस्पर संयोग से है जो राज्यनियम द्वारा समान अविकार इखते हों तथा अपनी अपनी शक्ति श्रीर आदित में सर्वधा असमान हों। परंतु इस लच्या के अनुसार राष्ट्रसंगटन तभी संभव है जब कि राष्ट्र स्वयं ही अपने हिती तथा स्वार्थों की एकता के कारण परस्पर मिले हों। राष्ट्रसंघटन की राजसभा में राष्ट्रीय सभ्यों को अपने अपने राष्ट्रों की सम्मति देना हो उचित प्रतीत होता है, जैसा कि जर्मनी में था। अमेरिका तथा स्विट्जलैंड में यह बात नहीं है। राष्ट्रसभा के सभ्य प्राय: वहाँ अपनी ही सम्मति दिया करते हैं ।

प्रजासत्तात्मक राज्य के सिद्धांतों के अधिक समीप तक यदि किसी देश की शासनपद्धति पहुँचती है तो वह स्विट्जों है की है। स्विट्जों डे की श्राजकल के युग में अदर्श राज्य ''आदर्श राज्य'' के नाम से लिखा जाता है। यह क्यों ? यह इसी लिये कि स्विट्जों ह जहां प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य की शैली पर चल रहा है, वहा 'जन-सम्मति-विधि' से प्रजासत्तात्मक राज्य की शैली पर भी चलता हुआ कहा जा सकता है। एथेंस में यगिष प्रजासत्तात्मक राज्य था, परंतु वह उसकी सफलता से न चला सका। स्थिम जानता का स्वभाव श्रीर श्राचार व्यवहार इतना उन है कि उसकी विकलता का स्वभाव श्रीर श्राचार व्यवहार इतना उन है कि उसकी विकलता का स्वभाव श्रीर श्राचार व्यवहार इतना उन है कि उसकी विकलता का स्वभाव श्रीर श्राचार व्यवहार इतना उन है कि उसकी विकलता का स्वभाव श्रीर श्राचार व्यवहार इतना उन है कि उसकी विकलता का स्वभाव श्रीर श्राचार स्वभाव भी श्राचिक नहीं है।

See Alston-Modern Constitutions, Chap. II, III.

चिरकाल से स्विस् जनता स्वतंत्रता का भेग कर रही हैं। विचित्रता यह है कि एक स्विट्जलैंड ने हो सारे संसार में भ्रपने ग्राप को जन-सम्मति-विधि के योग्य भूमि सिद्ध किया है; श्रीर यहो कारण है कि स्विट्जलैंड की शासन-पद्धति पर लिखते हुए इस पुस्तक में जन-सम्मति-विधि पर वहुत से पृष्ठ दिए गए हैं जिन्हें पाठकों की श्रत्यंत ध्यान से पढ़ना चाहिए।

#### निर्णीयक विभाग

राज्य के भ्रन्य विभागों के सदृश हो निर्णायक विभाग भी महत्त्वपृर्ण है। वैटयक्तिक या संघोय अपराधों का, प्रचित्तत विभाग कि राज्यनियमों के अनुसार, निर्णय करना हो निर्णायक विभाग हो निर्णायक विभाग का काम है। सबसे उत्तम न्यायाधीश वहीं है जो राज्यनियमों को अच्छी तरह जाने। राज्यनियम चाहे बुरे हों भ्रीर चाहे भले हों, न्यायाधीश का काम उनके अनुसार निर्णय करना ही है। बहुत से खलों में राज्यनियमों का प्रयोग करना कठिन होता है। अपने विवेक तथा विचार के द्वारा हो ऐसे खलों में न्यायाधीशों को निर्णय करना पड़ता है। इस ढंग के परवर्त्ती अभियोगों में राज्यनियमों के तीर पर हो काम में लाए जाते हैं। इंगलेंड तथा श्रमेरिका में यह बात विशेष रूप से हैं।

न्यायाधीशों का निष्पत्त होना नितांत श्रावश्यक है। राजनीतिक श्रांदोलनें से न्यायाधीशों का पृथक् रहना ही उचित है। राज्य के श्रिधिकारी किसी न्यायाधीश पर उचित या अनुचित दवाव न डालें, इसके लिये आवश्यक हैं कि उनकी तनखाह इतनी श्रधिक मिलनों चाहिए कि वे श्रभियोगेंं का निर्णय लीभ-रहित होकर कर सकेंं श्रीर घूस आदि प्रली-भन उनकी अपने कर्तव्य से च्युत न कर सकेंं। इँगलैंड तथा अमेरिका में इसी सिद्धांत के श्रनुसार काम किया गया है।

वहुत से ऐसे राष्ट्र भी हैं जिनमें निर्णायक विभाग श्रत्याचार का साधन है। भारतवर्ष में कलकृर ही एक श्रोर से लोगेंं को श्रपराधी सिद्ध करता है धीर दूसरी श्रीर से उनके श्रपराधीं का निर्णय करता है।

नियासक तथा शासक विभाग के साथ निर्णायक विभाग का संबंध विचारणीय है। यह प्रश्न ग्राम तीर पर उठता है कि क्या निर्णायक विभाग नियामक तथा निर्णायक विभाग की कर्तव्य-पथ पर पक्ष शासक तथा नियामक के लिये वाध्य कर सकता है ? यदि दोनों विभाग राज्यनियम के प्रतिकृत काम करें तो क्या निर्णायक विभाग उनकी उनित मार्ग पर चलने के लिये प्रेरित कर सकता है ? ग्रामेरिका, बेट विदेन तथा ग्रामेरिकन प्रधानतंत्र राज्यों में शासकों पर न्यायालय में सुकदमा चल सकता है । इसके विपरीत ग्रुरोप में शासक समिति का ही प्रचार है । शासकों का निर्णय शासक समिति के ही होता है । साधारण न्यायालयों के अंत्र सं वे वाहर हैं।

राज्य के तीनों विभागों का उत्तरदायित्व तथा कार्य्यक्रम निर्वाचकों के साथ संबद्ध है। निर्वाचक-मंडल से तात्पर्य्य उन लोगों से है जो नियामक विभागों के निर्वाचन लिये प्रतिनिधि चुनते हैं। शेट ब्रिटेन तथा ध्रमेरिका की शासनपद्धति का द्याधार निर्वाचकों पर है।

श्राजकल निर्वाचन का श्रधिकार प्रत्येक नागरिक की देने के लिये यह हो रहा है। इँगलैंड, श्रमेरिका, जर्मनी प्रभृति कई सभ्य देशों में खियों को भी निर्वाचन का श्रधिकार प्राप्त हो गया है। फ्रांस में भी सन् १६१६ में खियों को यह श्रधिकार देने का श्रादेशिन चला था, किंतु वह सफल नहीं हुआ। इँगलैंड में सन् १६१८ से खियों को यह श्रधिकार प्राप्त है, परंतु बहुत ही कम मात्रा में। यहाँ निर्वाचन की श्रधिकारियी होने के लिये छो की उम्र कम से कम ३० वर्ष होनी चाहिए श्रीर उसके पास कुछ खास जायदाद भी होना श्रावश्यक है।

#### नियामक विभाग

शासक, नियामक तथा निर्णायक विभागों में शासक विभाग का कर्म के साथ, निर्णायक विभाग का नियमज्ञान के साथ धीर नियामक विभाग का विवेक के साथ विषयमिर्माण का कार्यक्रम जितने ध्रधिक मनुष्य हो, उतना ही ध्रन्छ। है। परंत इसका यह गतलव नहीं है कि श्रधिकता की कोई सीमा ही न हो। किसी काम में अपेचा से अधिक मनुष्यों के हो जाने पर वह काम विगड़ जाता है। यह बात कई बार अनुभव की जा चुकी है। १७८६ की फरांसीसी नियामक सभा के १२०० सभ्य थे। अधिक संख्या होने के कारण काम उचित ढंग पर न चला। भिन्न भिन्न राष्ट्रों की नियामक सभा के सभ्यों की संख्या निम्नलिखित प्रकार थी—

अमेरिकन प्रतिनिधि सभा ... ४३५ सभ्य ग्रांग्ल ... ६७० 77 फरांसीसी,, ... ধন্তত ,, 17 जर्भन ર્*સ્*ષ્ઠ ,, 77 इटेलियन ,, ... You, स्पेनिश ... ४०६ "

े उपरिलिखित अधिक संख्या के द्वारा राज्यनियमें। का वनाना बहुत हो कठिन है। गवर्नर मारिस ने पैरिम की १७८६ की प्रतिनिधि सभा के विषय में लिखा था—''सभ्य लोग संख्या में अधिक होने के कारण कुछ भी बाद विवाद नहीं करते। उनका आधा समय तो शोर गुल में हो स्वर्भ हो जाता है'। इससे बचने के लिये सभी सभ्य राष्ट्रीं में भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा नियम-निर्माण का काम किया जाता है।

नियासक सभा में संख्या के अधिक होने से नियस-निर्माण में बहुत सी भूलें है। सकती हैं। उन भूलों से वलने के िलये बहुत से राष्ट्रों ने राज्यनियम संबंधी प्रस्तावों का तीन बार पास किया जाना आवश्यक रखा है। इससे वक्ता के जोशीले व्याख्यान के वश में होकर जनता प्रस्ताव की तीन वार राज्यनियम पास करने से कक जाती है। इंगलेंड की प्रतिनिधि सभा में जो सभ्य

राज्यनियम संवंधी किसी प्रस्ताव की पेश करना चाहता है. वह सवसे पहले अपने उद्देश्य की सूचना देता है। जब सभा के सभ्य उनके उद्देश्य से सहमत होकर अपनी अनुमति देत हैं, तव वह अपना प्रस्ताव पेशं करता है। प्रस्ताव पेश होने के वाद वह छाप दिया जाता है छीर उसके दूसरी बार पेश हाने की तिथि नियत की जाती है। सभा से प्रतुमति लेकर प्रवक्ता अर्थात् प्रतिनिधि सभा का प्रधान उस प्रस्ताव को दूसरी वार पेश करने के लिये सभ्य की अनुमित देता है। इसके वाद प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा की समिति में विवाद नगा संशोधन के लिये उपिथत किया जाता है। जब वहाँ से वह पास हो जाता है, तब प्रतिनिधि सभा में तीसरी वार पाम किया जाता है। इसके वाद स्वीकृति के लियं लार्ड सभा में उपिधत किया जाता है।

प्रस्ताव के तीन वार पेश करने के स्थान पर कई राष्ट्रों में उपसमितियों के द्वारा काम लिया जाता है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में साधारण्यतया दे। बार उपसमिति विधि प्रस्ताव पेश कर दिया जाता है। वीसरी चार वह प्रतिनिधि सभा की स्थायी समिति में उपस्थित किया

जाता है। स्थायो समिति के सभ्यों का निर्वाचन प्रतिनिधि सभा का प्रधान ही करता है। वासठवीं कांग्रेस के समय में श्रमेरिकन प्रतिनिधि सभा की साठ से ऊपर उपसमितियाँ थीं। इनमें से मुद्रा समिति, वंक समिति, व्यापार समिति, श्रधिकार समिति, व्यवसाय समिति, पेंशन समिति, उपाय समिति श्रादि समितियाँ बहुत ही महत्त्वपूर्ण थीं।

फ्रांस की प्रतिनिधि सभा नियमनिर्माण के कार्य्य की सुगमता से चलाने के लिये अपने आपको लाटरी के द्वारा व्यारष्ठ भागों में विभक्त करती है। इन्हों समितियों में से कुछ व्यक्तियों को चुनकर भिन्न भिन्न प्रस्तावों के लिये एक उपन्समिति बना ली जाती है। यह विधि बहुत ही दे।प-पूर्ण हैं; क्योंकि बहुधा प्रस्ताव के संशोधन तथा विचार के लिये विरोधी लोग उपसमिति में आ जाते हैं।

नियासक शक्ति की श्रत्यंत सावधानी तथा विवेक के साथ

काम में लाने के लिये एक उपाय में सभी सभय जातियों ने अनुपम समानताप्रकट की है। यह उपाय समाइय विधि नियामक शक्ति की दें। सभाओं में विभक्त करना है। राजनीतिक भाषा में यह उपाय 'मभाद्वय' विधि या रीली के नाम से लिखा जाता है। युनान आदि कुछ छोटे छोटे राष्ट्रीं की छोड़कर सबीब ही 'मभाद्वय' विधि का प्रचार है। अमेरिका, डॅगर्लंड तथा ऑगरेजी उपनिवेशों में किस प्रकार से नियामक सभाग विधानान हैं,यह किसी

से छिपा नहीं है। सब से विचित्र बात तो यह हैं कि अफ्रिका में नीश्रो लोगों का हेटी ( Haiti ) नामक राष्ट्र भी इसी विधि से काम कर रहा है।

नियामक शक्ति को दे। सभाश्रों में विभक्त करने का एक लाभ तो यह है कि नियम-निर्माण में शोव्रता नहीं होने पाती। दूसरा लाभ यह भी कहा जा सकता है कि प्रस्तावों को विचारने के लिये पर्याप्त समय मिल जाता है। संसार की सभी राष्ट्र-सभाश्रों या लार्डसभाश्रों में प्राय: संकुचित विचार के व्यक्ति ही सभ्य होते हैं। इसका शायद यह कारण है कि द्वितीय सभा में प्राय: धनाट्य भूमिपति तथा श्रनुभवी जन ही सभ्य होते हैं जो बहुत सुधारों की पसंद नहीं करते।

एक सभा के द्वारा नियम निर्माण करना यहुत ही बुरा है।

महाशय लेकी (W. E. II. Lecky) का मत है कि मनुष्यसमाज में प्रचलित राज्यशैलियों में सबसे

गुक्सभाविधि के हैं।

बुरी शैली एक सभा द्वारा नियम बनाने
की है। निस्संदेह इसमें कुछ घरपुक्ति है। वास्तविक
वात तो यह है कि एक सभा के द्वारा नियम बनाने में जल्दबाजी हो जाती है छीर विवेक तथा दूरदर्शिता से यहुत ही
कम काम लिया जाता है। व्याख्याताओं की स्वैच्छाचार का
मौका मिल जाता है। इंगलैंड की लार्ड सभा कुनीनों की
एक संस्था है। इससे घृणा करते हुए फरांसीसी राज्यकांतिकारियों ने १७६१ में एक सभा के द्वारा ही राज्य नियम बनाना

सें की गई। १८४८ की द्वितीय फरांसीसी रिपिन्तक में की गई। १८४८ की जर्मन पार्लिमेंट भी एक सभा द्वारा ही राज्यकार्य चलाना चाहती थी। अमेरिका में शुरू शुरू में एक सभा का राज्यकार्य के लिये अवलंबन किया गया। परंतु कोई राष्ट्र एक सभा के द्वारा नियम-निर्माण में समर्थ न हुआ। यही कारण है कि आजकल लगभग सभी वड़ं राष्ट्रों में नियमनिर्माण का काम दो सभाशों के द्वारा ही होता है।

प्रायः प्रथम सभा का निर्माण वंशागत, नियुक्ति, निर्वाचन आदि सिद्धांतों पर किया जाता है! इँगलेंड तथा जापान में प्रथम सभा को सभ्य प्रायः वंशागत हो तथा स्थम सभा का संघटन होते हैं धीर कभी कभी उनमें कुछ नए व्यक्ति भी नियुक्त किए जाते हैं। १७६१ में थीपामपेन ने लिखा था—'यदि कोई मनुष्य वंश के कारण गणितझ, न्यायाधीश, बुद्धिमान तथा किन नहीं हो मकता, तो वंश के कारण वह संपूर्ण जनता के लिये राज्य-नियम बनानेवाला हा क्यों हो ?'' कुछ भी हो, धभी तक वंशागत का तत्व सभी प्राचीन राष्ट्रों में विद्यमान है। इँगलेंड, भ्येन छीर जापान में लाईसभा का खाधार बहुत छंशों में वंश पर ही है। महा- युद्ध से पूर्व यही बात प्रशिया, खास्त्रिया तथा हंशी में भी थी।

बहुत से राष्ट्रों में वंशागत का तत्त्व छटा दिया गया है। फ्रांस, स्विट्जर्लेंड, इटली, नीदलैंट, डेनमार्फ, वेल्जियम, नार्वे तथा स्वीडन स्रादि राष्ट्रों में प्रथम राभा का कीई सभ्य वंशागत नहीं है। इटली में केवल राजवंश का एक आदमी प्रथम सभा में रहता है।

सबसे वड़ी कठिनाई तो यह है कि निर्वाचन से भी योग्य मनुष्य नियामक सभाओं में नहीं पहुँचते हैं। प्रायः जनता के प्रिय लोग निर्वाचित होकर प्रथम सभा में पहुँचते हैं, चाहे वे येग्य हों छोर चाहे न हों। इटली ने इस मामले में कुछ सुधार किया है। वहाँ यह नियम है कि वे छी मनुष्य प्रथम सभा के लिये निर्वाचित हो सकते हैं जो उच पद पर रह चुके हों। यह सब होते हुए भी इटली की सीनेट की शक्ति बहुत कम है; क्योंकि अनुभव से यही मालूम हुआ है कि बुद्धिमान तथा विद्वान लोग कार्यपट्ट नहीं होते।

राष्ट्रसंघवाले राष्ट्रों में प्रायः प्रथम सभा का निर्माण राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जाता है। इप्रमेरिका, मैक्सिका, क्यूबा, फांस, बेलिनयम तथा इपास्ट्रे लिया में यही बात है। इप्रमेरिका में द्वितीय सभा जनता की प्रतिनिधि छीर प्रथम सभा राष्ट्र की प्रतिनिधि छी। प्रत्येक राष्ट्र को राष्ट्रसभा में दो दो प्रतिनिधि भेजने का इप्रिकार है। क्यूबा में प्रत्येक राष्ट्र चार चार सभ्यों को राष्ट्रसभा में भेजता है। बेलिल में राष्ट्रसभा के लियं तीन तीन प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं। युद्ध से पूर्व जर्मनी में वंदेराध में भिन्न भिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधि झाते थे। प्रशिया की अन्य सब राष्ट्रों के स्रविक सभ्य राष्ट्रसभा में प्रशिया की अन्य सब राष्ट्रों से स्रविक सभ्य राष्ट्रसभा में

भेजने का श्रिधिकार था। प्रशिया के १७ सभ्य राष्ट्रसभा में थे जब कि श्रीर राष्ट्रों के सभ्य एक से तीन चार तक थे।

प्रथम सभा में सभ्यों का निर्वाचन ग्रप्रसच विधि से किया जाता है। फ्रांस में प्रतिनिधि सभा के सभ्यों का निर्वा-चन जनता की श्रीर से होता है। प्रशम द्वितीय सभा का संघटन सभा के सभ्यों के निर्वाचन के लिये फांस में निर्वाचक मंडल बनाया गया है जिसका संघटन भिन्न भित्र संस्थात्रों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। श्रमे-रिका में सीनेट या प्रथम सभा के सभ्य राष्ट्रीय नियामक सभाग्री की ब्रोर से निर्वाचित होते हैं ब्रीर द्वितीय सभा के सभ्य जनता की छोर से चुने जाते हैं। अमेरिका में प्रथम सभा के सभ्य का समय छ: साल है श्रीर प्रतिनिध सभा के सभ्य का समय केवल दे। साल है। फ्रांस में प्रथम सभा के सभ्य का समय ६ साल श्रीर द्वितीय सभा के सभ्य का समय ४ साल है। अमेरिका में प्रथम सभा के एक तिहाई गभ्य हर दो साल पीछे नए सिरं सं घुने जाते हैं। फ्रांस तथा नीदर-लैंड में प्रथम सभा के एक तिहाई सभ्य हर तीमर गाल नए सिरे से चुने जाते हैं। भिन्न भिन्न काल के बाद प्रथम सभा के कुछ सभ्यों का नए सिरं सं निर्वाचन होने सं फिर नियम-निर्माण का कार्य्य उत्तम विधि से द्वाता है श्रीर उसमें स्वेच्छाचार का श्रंश किसी हद तक कम है। जाता है।

# दूसरा परिच्छेद

### फ्रांस

१८७० में फ्रांस छीर जर्मनी में परस्पर घेार युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांस बहुत ही बुरी तरह पराजित हुआ। नेपो-. लियन तृतीय श्रपनी संपूर्ण सेना के साध फांस में प्रतिनिधि-लक्षात्मक राज्य की उत्पत्ति इस हृदयविदारक घटना का समाचार फ्रांस पहुँचा, त्यें। ही वहाँ घड़ा विचाम उत्पन्न हुन्ना। संपूर्ण जनता ने उसी समय साच लिया कि छारों से छव एक राजा देश में शक्तियुक्त राज्य नहीं रख सकता। देश का शासन प्रतिनिध-परिमित सत्तात्मक राज्यप्रवाली द्वारा ही होना उचित है। फ्रांस में इस शासन-पद्धति का अवलंबन विपत्काल में हुआ। यही कारण है कि वहुत से लिखित नियम वहाँ शासन-पद्धति में वर्तमान नहीं हैं। जब तक यह युद्ध चलता रहा, तब तक ता साम्राज्य का शासन जाति-संरच्या सभा ही करती रही। परंतु ज्यों ही युद्ध समाप्त हुआ, त्यों ही सारे राज्य के प्रतिनिधियों की बुलाकर एक नई जातीय सभा का निर्माण हला जिसके हाध में संपूर्ण साम्राज्य की बागहोर दे दी गई।

यहाँ पर यह नहीं भूलना चाहिए कि ऊपर लिएं सभी ॰ कार्य शोवता में किए गए थे। इस दशा में यह कोई आधर्य की वात नहीं है, यदि जातीय सभा के श्रिधकारी का सगुचित लेखा विद्यमान न हो । १८७१ में प्रसिद्ध लुइस फिलिए हे मंत्री दीपर्स नामक महाशय इस सभा के सबसे पछले प्रधान चुने गए। कितने वर्ष तक उनकी प्रधानता रहे, यह निशित नहीं किया गया। दीपर्स ने संपूर्ण शासन का उत्तरदायिल अपने ऊपर लिया। साथ ही उसने यह भी प्रण किया कि में समय समय पर ध्रपने कार्यों की सूचना जातीय गभा कं सम्मुख विचारार्थ उपस्थित करता रहूँगा। दो वर्ष तक वह कार्य चलाता रहा; पर जातीय सभा में परस्पर इतन विभिन्न दल् ये कि कुछ विरोधी सम्मतियों के कारण दीपर नं कार्य छोड दिया। मार्शल मैकमाइन प्रधान चुना गया। यह व्यक्ति जातीय सभा का सभ्य न था, श्रतः इसका मंत्रिः मंडल भो जातीय सभा के प्रत्येक कार्य का उत्तरदाता नहीं हुआ। इस समय तक फ्रांस का शासन चलता रहा; परंतु पा शासन की एक विशेष प्रकार का रूप देने के लिये उस समय कोई विशेष नियम नहीं बनाए गए थे। सबसे विचित्र पान यह थी कि जातीय सभा में राजा के पचपातियों की श्रधिकता ची जो एकराज्यात्मक राज्य के ही पचपाती गे। वे मार्ग भी ऐसे दो दलों में विभक्त थे जिनका मिलना श्रमंगर था। एक दल काम्ट डि चैंबीड का पचपाती था, दूगग

कान्ट डि पैरिस का था। कान्ट डि चैंबोर्ड से उसके पत्त-पातियों ने कुछ शर्तों की स्वोकृत करने की प्रार्थना की, परंतु उसने न माना। परिणाम यह हुआ कि वह फांस का राजा न वन सका। साथ ही इस घटना से राजपचपातियों को यह पंता लग गया कि इस अवसर पर फ्रांस में राजा का राज्य पुन: ले श्राना कठिन है। इस लिये वे लोग प्रतिनिधि-सत्ता-त्मक राज्य के पचपातियों से मिलकर किसी एक शासन-प्रणाली के निर्माण में प्रवृत्त हुए। फ्रांस की शासनप्रणाली प्राचीन तथा नवीन विचारों का मेल कही जा सकती है। नवीन विचारें। के अनुसार फरांसीसी शासनप्रणाली का नाम प्रतिनिधि सत्तात्मक है तथा उसके मुख्य शासक का चुनाव होता है: श्रीर प्राचीन विचारी के श्रनुसार सभा के प्रधान या मुख्य शासक का राज्यकार्य में जातीय सभा के सम्मुख श्रनुत्तरदायित्व है । नवीन तथा प्राचीन विचारें। के अनुसार किसी एक प्रतिनिधि सत्तात्मक शासनप्रणाली का निर्माण कठिन है, जब कि देश में ऐसं प्रतिनिधियों की संख्या श्रिधिक हो जो इस शासनप्रणुर्ली के विरोधी हों श्रीर जो इसके निर्माण में इसलिये प्रवृत्त हों कि देश की दशा ऐसी नहीं है जिससे उनके वास्तविक विचार कार्य में परिणत हो सकते हों, साथ ही जा ऐसे समय की प्रतीचा में हां जब कि वे प्रतिनिधिस चात्मक राज्यप्रहाली. हराकर देश में राजात्मक राज्य स्थापित करें। इस दशा में प्रांस में प्रतिनिधिस चारमक शासनप्रयाली के नियमें। का

निर्माण न होना खाभाविक ही प्रतीत होता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि शासनप्रणाली संबंधी अभी तक तीन ही नियम क्यों पास हुए हैं जो स्वयं ही संचित्र हैं। सारांश यह कि १८७५ की २४ या २५ फरवरी तथा १६ जुलाई के राजनियमों द्वारा प्रधान प्रतिनिधि द्वारा अंतरंग'सभा तथा मंत्रिसभा का निर्माण निश्चित हो। गया तथा उनका अपस में कितना संबंध है, शासन तथा नियम-निर्माण में एक दूसरे की कितनी शक्ति है, शासन तथा नियम-निर्माण में एक दूसरे की कितनी शक्ति है, शासन में किस सभा का उत्तर-दायित्व जातीय सभा के सम्मुख है, इत्यादि इत्यादि वाती का निर्णय संचेप से कर दिया गया। समय समय पर १८७५ की नियम-धाराओं में परिवर्तन भी किया गया है; धीर यह परिवर्तन तभी होता है जब प्रतिनिधि सभा तथा अंतरंग सभा एक जातीय सभा के रूप में परस्पर मिलकर बैठती हैं।

१८८१ की २१ जून की जातीय सभा में वार्मेल्य में कांस की राजधानी इटाकर पैरिस में लाई गई। १८८४ की १४ अगस्त की अंतरंग सभा के सभ्यों के जुनाव की विधियों का संशोधन किया गया। साथ ही फ्रीम की प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्यप्रणाली की सुरचित करने के लिये यह नियम पास किया गया कि भविष्यत् में फ्रीस की शागन-प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा। यह भी इमिन्तिये पास किया गया कि इस बात का फरांसीसी गामाण की जनता की भय था कि शासनप्रणाली में सुधार करने करने

कहीं उसे ऐसा रूप न मिल जाय जिससे वहाँ पुन: एक राजा का राज्य स्थापित ही जाय। परंतु यहाँ पर यह न भूसना चाहिए कि यद्यपि शासनप्रणाली के सुधार का अधिकार अंत-रंग सभा तथा प्रतिनिधि सभा से पृथक् पृथक् छोन लिया गया, परंतु वे ही जातीय सभा के रूप में वैठकर शासन-प्रणाली में जो चाहें, वह सुधार कर सकती हैं। सारांश यह कि जाति यदि शासनप्रणाली की भी वदलने पर उताह हो जाय तो उसे रोकनेवाला कौन हो सकता है ? फिर यदि दोनों सभाएँ ही पृथक् पृथक् रूप से नियमों में ऐसे परिवर्तन कर दें जिनका प्रभाव शासनप्रयाली पर पड़ता हो, तो उन्हें इस कार्य से कान राक सकता है ? फरांसीसी न्याय-सभा का इस कार्य में द्वाय नहीं है कि वह शासनप्रणाली संबंधी नियमी की उचित या अनुचित ठहरावे तथा उन्हें देश में प्रचिलत होने दे या न होने दे। कुछ भी हो, यहाँ पर यह समरण रखना चाहिए कि देश की शासनप्रणाली की रिधरता या श्ररिधरता में जातीय श्राचार का बढ़ा श्रंह होता है। दोनें। हो फरांसीसी राष्ट्रसभाएँ फरांसीसी जनता सं बहुत भय करती हैं, अतः वे राज्यप्रकाली में कोई बड़ा परिवर्तन फरने में सशक्त हैं। फ्रांस की संवरंग सभा में लाग संकुचित विचार के हैं. उन्हें स्राधक परिवर्दन पसंद नहीं है । सतः वे प्रतिनिधि सभा के लाग मिलकर जाति सभा के रूप में बैठना हो नहीं चाहते। इस प्रकार फ्रांस में सुस्य

न्यायसभा का कार्य श्रीर श्रंतरंग सभा के सभ्यों का संकुचित विचार परिवर्तन में वाधक होता है तथा दोनें। ही सभाश्रें। को जनता का भय बना रहता है। श्रतः वहाँ शासनप्रणाली में कोई वडा परिवर्तन होना सहज नहीं है।

फ्रांस की शासन-प्रणाली के पाँच छंग हैं—

(१) प्रतिनिधि सभा। (३) जातीय सभा।

(२) ग्रंतरंग सभा। (४) प्रधान।

(५) मंत्रि-सभा।

अव इम आगे चलकर एक एक पर पृथक् पृथक् विचार करेंगे।

फरांसीसी प्रतिनिधि सभा के सभ्यों का चुनाव संपूर्ण फरांसीसी साम्राज्य से किया जाता है। २१ वर्ष से ग्राधिक प्रतिनिधि-सभा श्रवस्थावाले प्रत्येक पुरुष की चुनने प्रतिनिधि-सभा श्रवस्थावाले प्रत्येक पुरुष की चुनने जाने of Deputies. के लिये २५ वर्ष की श्रवस्था का होना श्रत्यंत श्रावर्यक है। फांस में श्रभी तक कियों की गत वंने का श्रविकार नहीं प्राप्त हुश्रा है। सन् १६१६ में इसके लिये कुछ श्रांदोलन भी हुश्रा श्रीर प्रतिनिधि सभा ने यह प्रमाप पास भी कर दिया था कि लियों को भी मत देने का श्रिम कार प्राप्त हो, परंतु श्रेतरंग सभा ने इसे स्वीकृत नहीं किया। फल यह हुश्रा कि जहाँ श्राजकल हुँगलैंड, श्रमेरिका, जर्मनी इत्यदि सभ्य देशों में खियों की मताविकार प्राप्त है, वहां की म

की खियाँ श्रभी तक उससे वंचित ही हैं। फ्रांस में राज्या-पराधियों, दिवालियों, नौ-सेना तथा स्थल-सेना के कर्मचा-रियों, फ्रांस के प्राचीन राजवंश के व्यक्तियों, राज्य से वृत्ति लेनेवाले कुछ पदाधिकारियों (मंत्रो तथा उपमंत्री की छोड़कर ) का प्रतिनिधि सभा का सभ्य चुना जाना प्रतिपिद्ध है। यदि कोई राज्यकर्मचारी अपने आपको सभ्य चनवा-कर प्रतिनिधि सभा में छात्रेगा, तो वह पदच्युत कर दिया जायगा । प्रतिनिधि सभा के सभ्यों का चुनाव पंचवर्षाय होता है। इनकी संख्या वर्तमान काल में ५८४ है। इनमें से १० सभ्य उपनिवेशों के तथा ६ सभ्य छल्जीयर्स के होते हैं। शेप सबकं सब सभ्य फ्रांस के ही होते हैं। फ्रांस में प्रतिनिधि सभा में प्राय: बहुत ही श्रशांति हो जाती है। प्रधान के लिये भी इस ग्रशांति की दूर करना कोई सहज काम नहीं है। इस प्रशांति का कारण यह है कि जहाँ कई सभ्य श्रपंजा सं श्रधिक समय तक वालते रहते हैं, वहां धन्य सभ्य लोग आपस में भी इतनी वाते करने लगते हैं जो एक कोला-इल का रूप धारण कर लेती ईं। यद्यपि प्रधान नियम-भंग करने के कारण सभ्य का दह दे सकता है, नयापि वह उस फार्च में इस साधन का प्रयोग प्राय: नहीं करता। यहाँ पर यह लिखना आवश्यक प्रतीत होता है कि शांति करने कं लियं प्रधान जब सब साधनीं की ध्यालमा चुकता है, तब वह टोपी अपने सिर पर रखकर घेठ जाता है। इस पर भी जब

कोलाइल बंद न हो, तो वह एक घंटे के लिये अधिवेशन बंद कर देता है।

इस सभा के सभ्यों की संख्या ३१४ है। इनकी अविध -£ साल की है। पहले यह नियम था कि केवल २२५ स⊁य ही - साल के लिये चुने जाते घे धीर ७५ श्रंतरंग सभा जन्म भर के लिये। किंतु वाद में जन्म Senate. भर के लिये किसी की सभ्य बनाना लोगों को पसंद नहीं हुआ; ख़ीर जैसे जैसे ये जन्म भर ही सभ्य खतम होते चले, इनके वदले ६ साल की प्रवधि के ही सभ्य चुने जाने लगे। श्राजकल फ्रांस की श्रंतरंग सभा में जनम भर के लिये सभ्य रहनेवाला कोई व्यक्ति नहीं है। श्रंतरंग सभा के सभ्यों का चुनाव राजकीय विभागी हारा होता है। फ्रांस में व्यक्तियों के संख्यानुसार ऐसे संघ प्रनाए गए हैं जिनको इस चुनाव में बड़ा भारी भाग दिया गया है। वे स्वयं ग्रपने ग्रपने सभ्य पृथक् पृथक् चुनकर भंजते हैं। श्रंतरंग सभा के सभ्य के लिये चालीस वर्ष से श्रधिक का वृह होना स्रावश्यक है। स्राय-व्यय का बजट प्रतिनिधि सभा में तैयार होता है; पर श्रंतरंग सभा में उसका खीकृत होना श्रा-वश्यक है। श्रेतरंग सभा वजट में कर श्रादि कम कर सकती है, परंतु ग्रव चाल ऐसी पड़ गई है कि बढ़ा नहीं सकरी।

ग्रंतरंग सभा की स्वीकृति से प्रवान प्रतिनिधि राभा की वर्खास्त कर नए सिरं से चुनाव के लिये प्रेरिन कर सकता है। यही श्रंतरंग सभा कभी कभी न्यायसभा का रूप धारण कर लेती है जब कि प्रधान मंत्रीविभाग की सम्मति से तथा जाति की रचा के लिये किसी व्यक्ति पर श्रभियोग चलाने के लिये ऐसा करना उचित समभे। यहाँ पर यह श्रच्छी तरह स्मरण रखना चाहिए कि श्रंतरंग सभा का मंत्रिसभा पर कोई विशेष श्रधिकार नहीं है। श्रंतरंग सभा की सामर्श्य में यह नहीं है कि वह मंत्रिसभा की श्रपनी सम्मति के न मानने पर च्युत कर सके। इसका परिणाम यह हुआ है कि देश की राजनीति की वागडोर मंत्रिसभा के हस्तगत हो गई है श्रीर श्रंतरंग सभा की उस राजनीति के श्रदलने वदलने का श्रधिकार नहीं है।

फ्रांस की ग्रंतरंग सभा की शक्ति इँगलैंड की लार्ड नभा की शक्ति से कुछ ही श्रधिक समक्षनी चाहिए। एक समय ऐसा भी था जब कि फरांसीसी जनता इसकी धृषा की हृष्टि से देखती थी। यह इम पहले लिख चुके हैं कि ग्रंतरंग सभा का निर्माण जातीय सभा द्वारा हुआ था, जिसमें राजा-त्मक राज्य के पत्तपातियों की संख्या ध्यधिक थी। कुछ भी हो, महाशय वालंगर के ऊपर ध्यभियोग चलाने में ध्यव फरांसीसी जनता में इसका मान बहुत कुछ दढ़ गया है धीर वह इसे श्रव प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य का पत्तपाती सम-क्षते भी लग गई है। इतना होने पर भी ध्यव भी फ्रांस में ऐसे व्यक्तियों की जमी नहीं है जो इसके मृत्रोग्छेदन की

ही पसंद करते हैं। परंतु उनका यह प्रयत ठीक प्रतीत नहीं होता, क्यों कि देश के योग्य व्यक्ति ही उसमें चुनकर भेजे जले हैं तथा उसके सभ्य हैं। साथ ही अब यह प्रतिनिधि-सत्ताः त्मक राज्य की विरोधिनी सभा नहीं है श्रीर धन संबंधा विषये। तथा अन्य बड़े बड़े विपयों में यह प्रतिनिधि सभा की अपेचा होन ही हो गई है। इस समय इसका सर्वथा शक्तिहीन हो जाना कुछ संभव प्रतीत नहीं होता। सत्य तो यह है कि इसके भाग्य का अभी से निर्णय करना कुछ कठिन ही है। जब प्रतिनिधि सभा तथा श्रंतरंग सभा इकट्टी बैठें तो उसका जातीय सभा के नाम से पुकारा जाता है। इसके अधिकार भी उन दे।नी की अपेचा भिन्न जातीय सभा The National हैं। यह पहले ही लिखा जा सुका है Assembly. कि यह एकमात्र जातीय सभा के धी हाथ में है कि वह शासनप्रमाली में जो परिवर्तन चाहे, करें। जाति को प्रबंध को लिये ७ वर्ष को लिये प्रधान की भी यही चुनती है। यहाँ पर यह भी न भूलना चाहिए कि फ्रांम में पहला प्रधान दूसरी बार पुन: चुना जा सकता है, पर प्रातीन राजवंश के किसी व्यक्ति की यह पद नहीं दिया जा सकता। यह नियम भी इसलिये रका गया है कि कहीं कोई राजवंश का व्यक्ति प्रधान का पद प्रशा करके नया इस पद का दुरुपयोग करके पुन: एक राजा का राज्य लागे

का यह न कर सके।

ं फरांसीसी साम्राज्य सें प्रधान के भिन्न भिन्न अनेक कर्त्तव्य हैं। साम्राज्य में प्रधान ही मुख्य शासक ग्रीर साम्राज्य में नियमों का परिचालक समभा जाता है। प्रधान साथ ही साम्राज्य का निरोचक तथा President. भिन्न भिन्न पदों पर योग्य व्यक्तियां का नियतकर्ता भी यही होता है। छंतरंग सभा की छनुमति लेकर यह प्रतिनिधि सभा की भंग भी कर सकता है श्रीर उसे फिर नए सिरे से चुनवा भी सकता है। प्रधान मैंक-याइन ने एक बार इस कार्य का यत्र किया था, परंतु विफल हुआ। मैकमाहन के श्रनंतर किसी फ्रेंच प्रधान ने यह कार्य नहीं किया धीर न इस कार्य कं लियं यत ही किया। व्यापार तथा शांति संवंधी संधि स्रीर युद्ध की घे।पणा प्रधान नहीं कर सकता, जब तक कि वह दोनां सभाओं की खोकृति न ले ले। अमेरिका के प्रधान की तरह फ्रांस का प्रधान भी बहुत प्रकार के नियमां सं जकड़ा हुआ है। अपनी इच्छाओं के पूर्ण करने में दोनी ही प्रधान स्वतंत्र नहीं हैं। प्रत्येक प्रकार की छाता की साम्राज्य में प्रचलित करने के लिये फ्रांस के प्रधान की घाटा-पत्र पर भिन्न भिन्न विभागों के किसी न किसी मंत्री के ष्ठलाचर कराने पड़ते हैं। इस प्रकार देंगलैंड के राजा की तरह वह साम्राज्य के फिसी युरे या भन्ने कार्य का एकमात्र

उत्तरदाता नहीं है। प्रतिनिधि सभा के सम्मुख राजकाय

नियमों तथा कार्यों का उत्तरदाता मंत्रिविभाग ही है ! मंत्रि-सभा की प्रत्येक वैठक में प्रधान नहीं जाता। कभी कोई आवश्यक प्रश्न मं त्रिसभा के सम्मुख हो तो वह उस सभा में जाकर प्रधान का पद प्रह्मा कर लेता है। इस प्रकार शासनप्रयाली तथा नीति के श्रदलने बदलने में फ़ेंच प्रधान का बहुत बड़ा हाध नहीं है। यशिप मंत्रियों का चुनाव एकमात्र प्रधान के ही हाथ में है, परंतु प्रधान प्राय: प्रतिनिधि सभा के विजयी दल के किसी एक मुख्य व्यक्ति की ही यह कार्य सींप देता है। वह जिन जिन व्यक्तियों की निर्देश करता है, वे ही मंत्री के तौर पर चुन लिए जाते हैं। मंत्रि-विभाग के चुनाव में प्रधान की क्या क्या कष्ट उठाना पड़ता है, यह हम आगे चलकर लिखेंगे। यहाँ पर इतना लिखना हो पर्याप्त होगा कि प्राय: प्रधान की कठिनता इसी गात में पट्ती है कि मंत्रिविभाग के चुनाव सरीखे महान् कार्य की वह किस व्यक्ति को हाथ में दे। फ्रांस के प्रधान की शान ही शान है। अधिकार तो उसके बहुत ही परिमित हैं। हैनरी मैन ने फ्रांस के प्रधान के विषय में बहुत ही ठीक कहा ह<del>ै—''फ्रांस के प्राचीन राजा तो देश पर जहाँ शासन</del> करते थे, वहाँ देश पर राज्य भी वे ही करते थे। हँगलैंड के राजा ऋँगरेजी साम्राज्य पर राज्य ती करते हैं, परंतु साम्राज्य का शासन उनके हाथ में नहीं है। यह व्यारंजी प्रजा के ही हाथ में है। अमेरिका का प्रधान अमेरिका पर मागन

करता हुआ कहा जा सकता है, परंतु साथ हो राज्य करता हुआ भी कहा जा सकता है। सारे संसार में केवल फ्रांस का ही प्रधान ऐसा है जिसकी न शासन करता हुआ और न राज्य करता हुआ कह सकते हैं।"

फ्रांस की शासनपद्धित में मंत्रिसभा ही बहुत कुछ शक्तिशालिनी कही जा सकती है। मंत्रिसभा ही साम्राज्य के शासन संबंधी भिन्न भिन्न विभागों का

मंत्रि-सभा

प्रवंध करती हैं तथा दोनें। जातीय सभान्नी
के सामने खपनी नीति तथा खपने कार्यो

को इसे उचित भी ठहराना पड़ता है।

कई देशों में मंत्रियों की नियत ही इसकिये किया जाता है कि वे शासन का तो विशेष तीर पर कार्य न करें, परंतु प्रतिनिधि सभा या लोक सभा में विरोधों दल के छाचेंपों का उत्तर दिया करें। यथि प्रांस में इस प्रकार के कार्य में मंत्रियों की रोकनेवाला कोई नियम नहीं है, तथापि वहाँ इस प्रकार की श्रवस्था विद्यमान नहीं है। प्रांस में मंत्रों श्रपने श्रपने विभाग के मुख्य शासक का काम करते हैं। विभागों तथा मंत्रियों की संख्या राजनियम हारा निश्चित नहीं है। यहां कार्या है कि वहां मंत्रियों की संख्या समय समय पर कार्य के श्रवसार पदलती रहती है। धाजकर प्रांस में रह विभाग हैं तथा उनके १४ ही मंत्री हैं जो इस प्रकार हैं—

| Department of                                                                                | विभाग                                                                                    | मंत्री                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a) The Interior (a) Justice (a) Finance (b) War (c) Marine (c) Education and the Fine Arts. | २. न्याय विभाग<br>३. श्रायव्यय विः<br>४. युद्ध विभाग<br>४. सामुद्रिकविः<br>६. शिदा तथा व | <ol> <li>श्रंतरीय सचिव</li> <li>२. स्याय सचिव</li> <li>भाग ३. शायव्यय सचिव</li> <li>४. युद्ध सचिव</li> <li>भाग ४. समुद्ध सचिव</li> <li>ह्टा-६. शिखा तथा कळा</li> <li>कौशळ सचिव</li> </ol> |
| ( v ) Public Works and Post and Telegraph.                                                   |                                                                                          | थ्रीर ७. राष्ट्रीय कार्य थ्रीर<br>तार पेास्ट तथा तार<br>सचिव                                                                                                                              |
| ( & ) Colonies                                                                               | y. विभाग<br>६. उपनिवेश विभा                                                              | यचिन                                                                                                                                                                                      |
| (11) Agriculture<br>(12) Labour and<br>Public<br>health.                                     | ११. कृषि विभाग<br>१२. मजदूर छीर<br>स्वास्थ्य विभाग                                       | १२. मजदूर तथा स्वास्थ                                                                                                                                                                     |
| (13) Pension<br>(12) Liberated<br>Region.                                                    | १३. पेंशन विभाग - १<br>१४. स्वर्तव प्रान्त - १<br>विभाग                                  | ३. पॅशन सचित<br>१४. स्वतंत्र प्रान्त<br>राचित्र                                                                                                                                           |

१८७५ की २५ फरवरी के नियम के अनुसार संपृष्ट मंत्रि-सभा राजनीति के लिये दोनें। जातीय सभाओं की उत्तरदायिनी है, साथ ही प्रत्येक मंत्री छपने छपने कार्यी के निये पृथक् पृथक् भी उत्तरदायी है। यह नियम इसित्वे पास किया गया घा कि इँगलैंड की तरह फ्रांस में मा बहुत कुछ लोकसभा की रीति प्रचलित है। जाय। जिस प्रकार हैंगलैंड में मंत्रिसभा लोकसभा के आगं, उसी प्रकार आजकल फ्रांस की मंत्रिसभा प्रतिनिधि सभा के आगे उत्तरदायिनी है। प्रतिनिधि सभा कियां आवश्यक प्रश्न पर कियों मंत्री के प्रति विरुद्ध सम्मति दे दे ते। उसे त्यागपत्र देना पड्ता है। साथ ही यहाँ पर यह न भुलना चाहिए कि फ्रांस में मंत्रिसभा के सभ्यों की यह श्रिधिकार है कि चाहे वे जातीय देशनें। सभावों के नभ्य हैं। या न हों. पर वे वहाँ जा सफते हैं सीर वेख सफते हैं।

प्रांस में मंत्रिविभाग के द्वाय में यहुत शक्ति दे वी गई है, यह वहा की अवस्था जानने से ही स्पष्ट हो सकता है। फ्रांस की प्रजा में पुन: क्रांति न हो जाय, इस वात का स्य राज्य की बना रहता है। इसिनिये यहाँ इस बात का यत्न किया गया है कि किसी प्रकार से राज्याधिकारी ही प्रजा के नैता का रूप धारण कर लें: धीर यह तब तक हो ही नहीं सहता हा जह नक कि राज्य में कई ज्यक्तियों के हाथ में पर्योप्त शक्ति न दे दी जाती। यही कारण है कि संविधों के हाथ में पर्याप्त शक्ति है। एक फारण यह भी कहा जा सकता है कि राज्य के कार्यों में प्रजा को हस्तचेप न करना चाहिए। स्माइल, एदम स्मिथ त्रादि क्रॅंगरेज संपत्तिशास्त्रज्ञों के सिद्धांत के विकद प्राय: समस्त देश कार्य करने लगे हैं। इस दशा में फ्रांस संसार से कैसे त्रालग रह सकता था!

फ्रांस में राज्य की शक्ति बहुत बढ़ी हुई कही जा सकती है। वहाँ प्रजा के प्रत्येक कार्य का निरीचक राज्य है। व्यापारियों तथा व्यवसायियों की श्रपने कार्य के लिये राज्य से प्रमाणपत्र लंना पड़ता है, परन्तु उन पर श्रधिकारी लोग शासन वहूत ही स्वतंत्रता से करते हैं। श्रव कुछ समय से वहां प्रेमों तथा सभात्रों की स्वतंत्रता मिलो है। परंतु उनका भी हाभी तक राज्य-नियमें। से पूरी तरह छूटकारा नहीं हुआ है। धैंक की कंपनियों की छोडकर अन्य किसी की राज्याहा फं विना २० मनुष्यों से श्रधिक मनुष्यों की सभा बनाने का श्रधि-कार नहीं है। कुछ भी दी, इन सब घटनाओं से यह स्पष्ट है कि फ्रांस में मंत्रिविभाग की कितनी शक्ति है थीर वह है भी क्यों। अब हम फ्रांस के शांसन में सम्मिलित होनेवाले भिन्न भिन्न दलों या पार्टियों का इतिहास निर्धेंग ।

फ्रांस में प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य का प्रवलंबन विपक्ताल में हुथा है, यह इम पूर्व ही लिख सुके हैं। शासनप्रशाली के जब जर्मनी के साथ युद्ध में फ्रांस शिव भिव दल हार गया तथा उसका राजा तृतीय नंगे-लियन जर्मनी के हाथ में केंद्र हो गया, उसी समय प्रतिनिधि- सत्तात्मक राज्य का विचार फरांसीसी जनता के सम्मुख पुन: जावत हो उठा । विपद्मस्त साम्राज्य के प्रवंध के लिये जे। जातीय सभा वनाई गई घी,उसमें राजात्मक राज्य चाहनेवालें। की संख्या श्रधिक थी (इन्हें इस श्रानं से राजदल के नाम से ही कहेंने): परंतु देश की श्रवस्था उस समय इस प्रकार की यी कि राजा-त्मक राज्य का लाना श्रसंभव था। श्रवः राजद्लवालं इस वात के लिये वाध्य थे कि वे फ्रांस के शासन के लिये प्रति-निविसत्तात्मक राज्यप्रवाली का श्रवलंबन करते । जातीय सभा में फ्रांस के लिये प्रतिनिधि राज्य की ही सदा चाहनेवाली की संख्या भी पर्याप्त घी । परंतु वे राजदलवालों से संख्या में कम त्रे श्रीर खत: तीन दलों में विभक्त थे ( इन्हें श्राने 'प्रति-निधि राजदल' का नाम दिया गया है )। स्वतंत्र विचार की सीमा निश्चित नहीं की जा सकती । जिसकी इस स्वतंत्र विचार या उदार विचार कहा सकते हैं, संभव है कि छै।रों की सम्मति में वह भी संकृचित विचार हो। इस झबस्मा में शासन-प्रणाली के भिन्न भिन्न दलों के सिल्लातों का वर्दन करना श्रतीव फठिन हैं, क्योंकि एक ते। सिद्धांनां में प्रतिदिन परिवर्तन ष्टांते रक्षते हैं श्रीर वृसरे भिन्न भिन्न दलवाली के सिद्धांती का उल्लंख भी घतीय फठिन हो है। जो कुछ यहा किया जा सकता है, वह कंवल यही है कि यहाँ पर शह्यंत उदार विचार-वालों से लेकर प्रत्यंत मंकुचित विचारपालों की क्रम्मा शिक्या यना दें जिससे लगली सारी दातें समभने से स्वमता हो।

१ सीमांत उदार-समष्टिवादी...-सीमांत वामीप Socialists Socialists Extreme Left २ श्रतिबदार...-श्रवसरवादी...-श्रति वामीग अतिनिधि-Opportu-Opportunists..... राज्य पत्त-वासीय nists. पाती Left ₹ ३ उदार.....-रेडिकल्स...-वामीय Radicals Radicals Left ४ मध्यमबदार-प्रतिनिधिराज्यवादी-मध्य वामीय Republi- Republicans Left cans of of Centre. Government, Government. ४ मध्यन संक-.....मध्यम दशिगीय राजातमक चित. राज्यपत्त-राजा राज्यवादी...द्विर्णाप ६ संक्रचित पाती Right दिचिगीय Monar-७ श्रति संकु-..... अति द्शिगीप Right chists& चित... .....सीमांत दिशिणीग Bona-म सीमांत संकpartists चित... Extreme Right o

\* युरोपीय राजनीतिक दशा से श्रपरिचित जेंगां के लिये यह निर्माल व्यावश्यक प्रतीत होता है कि द्विणीय तथा वामीय (Right and left) शब्दों की विस्तृत व्याख्या कर दी जाय। हैं गलैंड में प्रतिनिर्मा सभा भवन में 'प्रवक्ता' (Speaker) के दिशिण हाम की लीं। सभा भवन में 'प्रवक्ता' (Speaker) के दिशिण हाम की लीं। संत्रिसभा वैटा करती हैं। उसके पश्चाती उसके पीढ़े तथा वसके पाश्चे में बैटा करते हैं। विरोधी दल प्रवक्ता के नाम हाथ की खोर बैटा करता है। परंतु युरोपीय महाई।य में द्वारों कुछ निर्देश हैं। वहीं नाह्यशाला की नरह रीएणी कार्यक्र है।

जपर हम लिख चुके हैं कि प्रतिनिधि राज्यदल (वामीय) वालों में भी परस्पर विभिन्न तीन दल ये जिनका निर्देश हम यहाँ पर वामीय, श्रतिवामीय झार मध्यवामीय के नार पर कर देना हा उचित समभते हैं। धार्रम में दिल्लियों की संख्या श्रधिक थी तथा वे खयं भी संघटित थे, पर समय के बीतने के साथ साथ इनकी शक्ति, संख्या श्रीर संघटन तीनों ही लुप्त हीते गए। हम यह भी लिख चुके हैं कि फ्रांस का प्रथम प्रधान दीपर्स चुना गया था। यद्यिप दीपर्स दिल्लियों

मंत्रिमंडल जहां प्रधान के सम्मुप ठेठता है, वहां संकृष्टित विचार के लोग इसके द्विण हाथ की छोर नेपा इदार विचार के लेग वास हाथ की धोर बैटने हैं। इसवा परिणाम यह हो सवा है कि संक्रचित विचारवालों का नाम बहाँ दुल्लिशेन ( right ) पर गया है. वतां उदार विवारवाले लेगों। का नाम वामीय ( left ) पर गण है। बदार तथा संकृतिक विचार सब्द सापेषिक हैं। जो प्राज संकृतिक विचारवाटा ्षटा जाता है, यह पही उदार विचार का कहा जा सवता है। दिन पर दिन जिस प्रकार जनता में यिचार संदेशी विज्ञान होता हैं, इसी प्रकार उसमें उदार विचारवाले व्यक्तियां की संख्या वहते जतकी है। प्रतिनिधि समाभवन में विचार-विभिन्नता के प्रमुखार है। सम्पेर्ट के मधान-विभिन्नता की गई है। प्रयान के बार्ग गाय के समीर हो उहाँ साधारम् उदार विचारपाले सन्यो हा मगान है, बहा हिन उदार विचार-वाले सभ्यों का स्थान प्रत्यंत चाई लेक रहा भरा है। धीर उन्हें प्रकार विचारि की रदारमा के पूर्व के भारतमा सम्य ऐसा भागे दीते हैं हो हैं। इस वार्ष्यक्रम के कारण कार्ये साम की मधार के पूरी के सहस्रक ही पक्ष मण् हैं जो जपर दिए गए हैं।

था, तथापि इसका विचार यह घा—''इस समय कं लिये फांस में प्रतिनिधि राज्य ही उपयुक्त है ।'' १८७३ में त्र्यतिवामीय दल प्रवल हुमा। उस समय दीपर्स जैसे व्यक्ति का प्रधान पद पर स्थित रहना अनुचित ही था। इसके त्याग-पत्र दे देने के पश्चात् मैकमाहन की प्रधान पद दिया गया। इसने श्रवनी मंत्रिसभा मध्यवामीयां में से चुनकर बनाई, परंतु श्रतिवामीयों की प्रवलता ने इसका भी शीवता से श्रध:पात कर दिया। १८७६ तक इसी प्रकार दलों को कारण राज्य में श्रस्थिरता रही। वड़ी कठिनता से १८७६ में श्रंतर्ग सभा श्रीर प्रतिनिधि सभा का प्रथम चुनाव हुआ । चुनाव में प्रंत-रंग सभा में दिचिषीयों की ही श्रधिकता थी. पर प्रतिनिधि सभा में वामीयों का आधिक्य था। ज्यें। ज्यें। समय गुजर-ता गया, त्यों त्यों प्रतिनिधि सभा में उदार विचारवालें। की संख्या बढने लगी। श्रारम्भ में जहाँ उदार तथा मध्यम उदार दल ही थे, वहाँ कुछ समय के वाद ही ग्रति उदार विचारवाली का भी प्रवेश हुआ। इन्होंने अन्यों से पार्थक्य दिगाने के लिये श्रपने की श्रवसरवादी के नाम सं पुकारना प्रारंभ किया तथा उदार श्रीर मध्यम दलवाली ने श्रपने की प्रतिनिधि राज्य-वादी कहना स्रारंभ कर दिया। स्रवसरवादियों की प्रधानना राज्य में दिन पर दिन श्रस्थिरता लाने लगी श्रीर माय ही · करांसीसियों के श्रेतरीय श्रीर वैयक्तिक मामली में राज्य का द्वाघ बढ़ गया। राज्य की पाठशालाखी खीर कालेजी से भगे-

शिक्ता हटा दी गई। साम्राज्य में खान स्थान पर टदार विचार-वाले राज्याधिकारी नियत किए गए। इन सब परिवर्तनों तथा श्रस्थिरताश्रों का प्रभाव भयंकर हुआ। जनता उदार विचारों से संक्रुचित विचारे। में परिवर्त्तित हो गई. पर राज्य दिन पर दिन उदार विचारी की छोर भुक गया। जनता तथा राज्य की विचारों की विरोध से जनरल वालंगर ने लाभ उठाने का यह किया। यह विचार में दिचिणीय घा श्रीर राजा का राज्य ही पुन: देश में ले खाना चाहता था। पहले पहल इसने भिन्न भिन्न मंत्रिपद प्रहण किए। इस प्रकार करते करते १८८५ में इसने प्रधान पद के लिये यन किया । परंतु राज्य के संपूर्ण यन से यह चुनाव में न ष्रा सका । वालंगर फं श्रध:पात से दिन-ग्रीय दल शक्ति में यहत ही कम है। गया श्रीर साग ही राज-फार्य भी दूसरे ही हंग पर चलने लगा।

यह पहले दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार धवसर-वादियों ने देश के धंतरीय मामलों तथा पर्च पर घाएनए किया। फ्रांस में धर्म तथा राज्य का पहत ही ध्रियक पनिष्ट संबंध है। बड़े पड़े पादरियों की राज्य नियत पारता है धंतर वेतन भी वहीं देता हैं। कैमोलिक धर्म के निरुष्त हो ऐसे हैं जिनसे उस धर्म की माननेवाल प्रतिनिधि राजदादी हो हो नहीं समते। ध्रवसरवादियों का इनके प्रति विरोध भी इसी लिये था। १८६० में एक विनिध पडना हुई। पादरी लैयोगेरी ने ध्रवने ध्रायको प्रतिनिधिमत्तारक राज्यदादी एट- घोषित किया। यह वड़ा हो प्रभावशाली व्यक्ति था। कुळ ही समय में वहुत से कैथोलिक इसके साथो हो गए। इन सव लोगों ने अपने आपको रालीज के नाम से पुकारना शुरू किया। इनका उत्थान अतिवामीय दलों को प्रिय न हुआ।

वीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में श्रतिवामीय दल का पुनः जोर हुआ स्रीर ये चर्च के विरुद्ध श्रपनी कार्रवाई करने में दत्त-चित्त हो गए। सन् १६१४ में जब युरोपीय महासमर छिड़ा, उस समय भी इन्हीं अतिवासीय दलों का जार था। देश के ऊपर आपत्ति का मौका देखकर भित्र भित्र दलों ने भेदभाव दूर करना देश के लिये हितकर समभा ग्रीर फ्रांस फं मुख्य मुख्य दलों ने मिलकर एक 'पुनीत सम्मेलन' 'Sacred Union' नाम का दल बनाया। इस सम्मिलिय दल की नीति अब चर्च के प्रति उतनी तीव्र नहीं रही जितनी कि अवसरवादी और अतिवासीय दल की थी। सर्न १५१५ में, लड़ाई के उपरांत, जो दल जोर में श्राया, उसकी भी नीति चर्च के प्रति उदार हो रही। यह दल राष्ट्रीय दल (Nationalist block ) कं नाम सं प्रसिद्ध था । इस दल की अपनी नीति की कार्य में परिगात करने के लियं अतिवासीय ( Radicals ) दल की कृपा की श्रावश्यकता नहीं रही।

राष्ट्रीय दल सन् १६१६ सं १६२४ तक प्रयनी शिक वनाए रहा। इस बीच में इसने चर्च की सहानुभूति प्राप्त कर ली। चर्च ते। दिचिणीय दलों से मिला ही हुआ था। फल यह हुआ कि राष्ट्रीय दल श्रीर दिचिणीय दल एक दूसरे से विरोधा-त्मक नहीं रहते थे। यह श्रित वामीय दलवाले कैसे देख सकते थे। सन् १-६२४ के निर्वाचन में श्रित वामीय दल ने जनता की यह दर्शाया कि राष्ट्रीय दल, दिचिणीय दल ने निला हुआ है श्रीर इससे प्रतिनिधिसत्तात्मक शासन-प्रणाली की भय है। कुछ हद तक ये श्रपने प्रयप्न में सफल भी हुए श्रीर निर्वाचन में इनकी जीत हुई। श्राजकल जर्मनी में इनी दल का जार है श्रीर मंत्रिसभा भी इसी दल के लोगों से भरी हुई है। इसकी वही चर्च-विरोधक नीति है जी पहले थी।

यहाँ यह बता देना भी धावर्यक है कि बारतव में फरांसीसी लोग चर्च का क्यों विरोध करने हैं धीर इनका विराध कैसा है। फरांसीसियां की श्रधिक संख्या कैये।लिय मत की ही है। अत: यह जानकर पहले आधर्य हाता है कि इस प्रकार धर्मप्रधान देश होकर फ्रांस किस वरह चर्च का विरोध करता है। परंतु फरांसीसिया की मनादृति समभने पर इस स्वाधर्य के नियं फोई जगद्द नहीं रह जायगी। करांसीसियों का छापकांश अब भी अपने हुनुर्गी के चर्च व विश्वास करता है सीर उसे बादर का ग्यान दवा है। परंतु वह यह नहीं चाहता कि चर्च उनकी धपनी राजनीतिण उत्ति है याधा दे। वे धर्म को राजनीति से दूर दी रधना चाहते हैं परंतु जहा सदियों से देवने में संदंध पता पराया है, वह दे एकाएक यह संबंध तीहना भी सहस नहीं हैं।

फांस की दलवंदी पर ध्यान देते समय इमें यह वात भी समभ्म लेनी चाहिए कि फ्रांस में गत ४० वर्ष के भीतर साम्य-वादियों की शक्ति भी बढ़ती गई है। सन् १७८६ की क्रांति को अवसर पर भी फ्रांस में कुछ साम्यवादी थे, परंतु उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी। अठारहर्नी शताब्दों को उत्तरार्ध में इनकी बढ़ी बृद्धि हुई। आजकल फ्रांस की प्रतिनिधि सभा में साम्यवादियों के तीन दल हैं।

यह ऊपर बता ही दिया गया है कि महासमर का आरंभ होने पर फ्रांस में भिन्न भिन्न दलों ने आपस में गेल का पाठ सीखा। परंतु अभी तक फ्रांस की दलवंदी ज़तनी ख़्ख्य नहीं हो पाई है जितनी इँगलैंड या अमेरिका में है। आजकल फ्रांस की प्रतिनिधि सभा में कम से कम स दल होंगे जो आपस ही में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इनके नाम और संख्या सदा बदलती रहती है और यह नहीं कहा जा सकता कि एक वर्ष बाद फ्रांस की दलवंदी किस प्रकार की होगी। पर यह तो अबस्य कहा जा सकता है कि फ्रांस में इस बात का यन हो रहा है कि प्रतिनिधि सभा में भिन्न भिन्न दल आपस में भिन्न किन्न दल में विभक्त हो जाया।

## तीसरा परिच्छेट

## जर्मनी

यूरे।पीय महामगर के पूर्व जर्मनी में एक प्रयत्न एक-सत्ता-समक साम्राज्य था। इस साम्राज्य में छोटे बड़े मिलाकर २५ राज्य थे। इन सब में प्रशिचा सबसे बड़ा था। इसके राजा की जर्मनी के सम्राट् श्रीर केंमर का पद प्राप्त था। नाम्राज्य की दे। व्यवस्थापक सभाएँ भी थीं — बुंदास्त्रेत श्रीर रीशर्टन। श्रम्य देशों के सहश यहां कोई मंत्रिसभा नहीं थी, किंतु सम्राट् प्रा एक महामंत्री श्रवश्य था जे। पांसलर कहलाहा था। यह श्रपने कार्यों के लिये सम्राट् के प्रति ही उत्तरदानी शा।

सन् १-६१ द्र में यह शासन-प्रणाली त्यान ही नहें। द्राव वहां एकसत्तासम्ब राज्य नहीं हैं। कैनर की जनह प्रव वहां जर्मन राष्ट्रसंघटन का प्रधान हैं। चासलर की जनह एक मंत्रिसमा है जिसका धाष्यत चासलर ही पाहलात हैं। यह मंत्रिसमा ध्रम प्रतिनिधि सभा ( रीहार्टेंग ) हो दिन उत्तर-दावी हैं। ध्रेदासीन की जनह नीहारीन स्वीपत की नहीं हैं जिसमें जर्मन राष्ट्रों की प्रतिनिधि देवते हैं। दालके वह हि मन् १-६१ में जर्मनी में एकसन्तात्मक सच्च के उद्देश प्रति-निधिसत्तात्मक की स्थापना हो गई।

किंतु नवीन जर्मन शासन-पद्धति का वर्णन करने के पहने इस प्राचीन जर्मन शासन-पद्धति का कुछ वर्यन किए बिना नहीं रह संकते। कारण यह है कि प्राचीन जर्मन शासन-पद्धति नं अपने लगभग ४० वर्ष के समय में संसार की चिकत कर दिया जर्मन लोग बहुधा यही समभते थे कि संसार के परें पर जर्मन शासन-पद्धति के शान की ध्रीर किसी राष्ट्र की शासन-पद्धति नहीं है। जर्मनी का यह गैरिव किसी श्रंश में सत्य भी था। इस प्रवाली की छाया में जर्मनी ने जा उन्नित की, वह प्रशंसनीय है। संसार भर के वड़े बड़े राजनीतिझ भी इसकी भूरि भूरि प्रशंसा किया करते थे। किंतु सारी श्रन्छ।ई एक तरफ कभी नहीं रहती। जर्मनी की श्रपनी ताकत का वमंड होने लगा। वह संसार की अपने सम्मुख तुच्छ सग-भने लगा और उसके दिल में यह उमंग उठी कि समस्त संसार मेरे नीचे क्यों न श्रा जाय। फल यह हुआ कि जर्मनी नं सन् १६१४ में महासमर छेड़ दिया। इस लड़ाई में जर्मनी ने जो पराक्रम दिखाया, वह सबकी विदित ही है। किंतु केवल यही कारण नहीं है जिससे जर्मनी की प्राचीन शासन-प्रणाली का वर्णन करना आवश्यक है। वास्तव में नवीन शासनपद्धति भी बहुत कुछ उसी के आधार पर है; श्रीर अग जर्मनी में कई लोगों की यह राय भी हो रही है कि जर्मगी के लियं प्राचीन शामनप्रणाली ही श्रधिक श्रन्द्री थी सीर श्रव उसका पुनरुद्वार होना चाहिए।

इस शासनप्रणाली का जनम सन् १८७७ में जर्मनी के महापुरुप ब्राटोबान् विस्माके द्वारा हुब्या था । इनके पूर्व जर्ननी कं सारं राज्य एक इसरे से विभक्त हो जर्ननी की प्राचीन रहे थे। एक नाम मात्र का लंघ अवस्य शासनपद्धति या जिसका अध्यन आन्द्रिया या. किंतु यह विलक्कल मृतप्राय है। रहा था। जैलें की यह इच्छा हो रही थी कि प्रशिय। की श्रध्यचता में जर्मनी के सद राज्य मिल जायें। किंतु एक न्यान में दो तलुबारें कैसे रह सकती हैं। जब तक श्रास्ट्रिया श्रपनी टाग श्रद्धाए हुए है, तद नक प्रशिया की कैसे चल सकती है ! इंत में विस्मार्क ने देखा कि श्रास्ट्रिया वर्गर लड़ाई के इस राज्यसंव से दूर नहीं होगा : सन् १८६२ में प्रशिया के प्रधान मंत्री होने पर उनने प्रशियन पालिमेंट की ता ४ वर्ष के लिये बंद करवा दिया। धीर क्वर फत्ती धर्ता वनकर सन् १८६६ में छास्ट्रिया से लटाई ठान हो : ष्यारित्या शीप्र ही परान्त है। नया । उसके परास्त है। जाने पर प्रशिया के राजा में विस्मार्क से धान्द्रिया का हाउ हिस्ता ले लंगे की फरा: परंत विम्मार्क में उत्तर दिया--'हमारा । जेव ष्पास्ट्रिया की दंड देना नहीं है, हमारा ध्येय है। जर्ननी की मीटि पहाने का हैं। इस तरह प्यारिया की प्रज्ञत कर दिसाई मै प्रशिया की १६५५ हाया में अर्मनी में एकता स्वारित जी किंतु शीप्र ही प्रांस की यह एकता सदक्षे लगी 🦠 प्रांस-

<sup>ं</sup> पालिसेंट लड़ाई के लिये रुपया देने की लेकार वर्गा छ।

सम्राट् नेपोलियन एतीय ने श्रपनी संना तैयार की धीर जर्मनी के इस संघटन का विरोध किया। विस्मार्क सदृश नीतिकुशल पुरुष ने एक साथ देा दो लड़ाइयाँ लड़ना हितकर नहीं समभा श्रीर फ्रांस के कहने पर दिचणीय चार राज्यों की जर्मन संघटन में शामिल नहीं किया। इसी बीच विस्मार्क ने श्रकेले ही जर्मन राज्यसंघ की शासनप्रणाली निर्माण की श्रीर सब राज्यें के प्रतिनिधियों की एक सभा ने इसे स्वीकृत कर लिया। वदनंतर सन् १८६६ में प्रथम रीशटैंग ने भी इसे मान लिया।

जो दिचागीय चार राज्य फ्रांस के विरोध करने पर संग में शामिल नहीं हो सके थे, उनके भी शामिल करने का प्रय-सर विस्मार्क देख रहा था। ग्रंत में सन् १८७० में एक विलक्कल सामूली सी वात पर विस्मार्क ने फ्रांस से लटाई ठान दी श्रीर विना किसी कष्ट के विजय प्राप्त करके श्रपना एकता का ध्येय पूरा किया। दिचाणीय चार राज्ये। की मिला लेने पर सन् १८७१ में विस्मार्क ने जर्मन राज्यसंघ का जर्मन साम्राज्य में परिणत कर दिया। इसके लियं किसी विशेष परिवर्तन की स्रावश्यकता नहीं पड़ी। प्रशिया का जा राजा पहले राज्यसंच का प्रधान था, श्रव वही जर्मन सम्राट, फट-लाने लगा। राज्यसंघ की पालिमेंट साम्राज्य की पालिमेंट हो गई श्रीर केंद्रीय राज्य श्रीर भिन्न भिन्न राज्यों का संबंध, गर १८६७ के मसविदे में कुछ घोड़ी रहोबदल करकं, स्पष्ट कर दिया गया । इन छोटे मोटे परिवर्तनों के श्रीगरिक्त मन

१८६७ की शासनप्रणाली ज्यों की त्यों रही । जर्मनी में वहीं शासनप्रणाली सन् १-६१८ तक प्रचलित यी ।

ऊपर हम बता हो चुके हैं कि नवीन शासनपहति के निर्माण होने के समय जर्मन साम्राज्य में २५ राज्य शामिल र्थे । जर्मन साम्राज्य एक राज्यसंघटन था । किंतु यह राज्य-संघटन श्रयवा राष्ट्रसंघटन श्रमेरिका प्रसृति राष्ट्रसंघटने। सं सर्वेद्या भिन्न था। जिस स्थान पर एम 'राष्ट्रसंघटन' सब्द प्रयुक्त करते हैं, उस स्थान पर हमारा एक भाव यह होता ई कि उस संघटन में सन्मिलित प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति नमा श्रिधिकार समान होने चाहित्। परंतु अर्मन राष्ट्रसंघटन सं सर्वेत्र श्रममानता हो। श्रममानता दिवामान घी।। एम उपर यता ही चुके हैं कि प्रशिया इन राज्यों में सदमें बहा था। प्रशिया की जनसंख्या अहाँ संपूर्ण जर्मन राज्य-संघटन की जनसंख्याफी है थी, वहां घन्य २४ अर्मन राज्ये। की जन-संस्था भितृकर 🖟 ही हो । 🧸 इस दशा में प्रशिया हदा हन्द राज्ये। का संघटन शेर तथा सियारी ये संघटन के स्टारा घर इसका पान यह घा कि पामव में प्रशिया है। संदर्भ सर्वन यपटन का शासक था जिसमें सलाए के विचे उसने धन्य राष्ट्रीं की भी सन्मिलेत कर लिया था। प्रशिया थी। एक सबसे वटा खाभ तो यह था कि उसका राजा ही जनेती कर समाह था। दूसरा लाभ यह भी घा वि उसके ही सब स स्पिक सभ्य रामुसभा (द्वारोत । में मं 🔻 सर्मत प्रति-

निधि सभा में पास किया हुआ कोई प्रस्ताव राष्ट्रसभा में केवल १४ विरोधो सम्मतियों से ही रह किया जा सकता था। राष्ट्रसभा में प्रशिया के १० सभ्य थे। इस प्रकार प्रतिनिधि सभा के किसी प्रस्ताव की पास करने या न करने में उसका अकेले ही कितना हाथ था, यह किसी से छिपा नहीं है। इन सब अधिकारों के अतिरिक्त, स्थलसेना, नौसेना, कर आदि संबंधो नियमों के पास करवाने में या न करवाने में उसे विशेष अधिकार प्राप्त था। संपूर्ण जर्मन सेनाओं का सेनापति प्रशिया का राजा ही था।

प्रतिनिधि सभा कं प्रतिनिधियों का चुनाव गुप्त रीति से साम्राज्य की जनता द्वारा होता था। जनता ही प्रतिनिधि सभा में श्रपने प्रतिनिधि भेजती थी। याचीन प्रतिनिधि सभा चुनने का श्रिधकार २५ वर्ष से श्रिषक श्रवस्थावाले की ही था; परंतु यदि कोई व्यक्ति पच्चीम वर्ष को श्रवस्था का होकर भी राज्यकर्मचारी होता था, दिरह या इस कार्य के श्रयोग्य होता था तो उसे प्रतिनिधि चुनने का श्रिधकार नहीं था। शासनपद्धति कं निर्माण काल में प्रतिएक लाख जनसंख्या के केवल एक ही प्रतिनिधि भेजने का नियम था। उस समय इस नियम के श्रवसार जिन जिन स्थानां तथा नगरों को जितने सभ्य भेजने का श्रिधकार मिला, वहीं श्रेत तक चला श्राया, यद्यि कई स्थानों तथा नगरों की जनसंख्या वेहद वढ़ चुकी थी। शासनपद्धति के नियमों के हारा इममें

परिवर्तन नहीं हो सकता था। इसका हेतु यह था कि जनसंख्या में यृद्धि किए हुए शहर इत्यादि श्रधिक संख्या में श्रपने प्रतिनिधि न भेज लकें; क्यों कि शहर की श्रीर में प्राय: समिष्टवादी या श्रति उदार विचार के व्यक्ति प्रतिनिधि यनकर पहुँचते थे। यह राज्य की क्य श्रभीष्ट हो सकता था?

प्रतिनिधि सभा के सभ्यों की वेदन देना विस्मार्क की प्रमिष्ट न था। यह भी इसिल्ये कि प्रतिनिधि सभा का सभ्य होना भी कहीं जनता के लिये एक पेटा न दन जाय खीर जीविका का एक साधन न समभा जाय। जर्मन प्रतिनिधि सभा की नियम संवैधी प्रायः सभी ध्विधकार प्राप्त थे। इसके सभ्य ध्ववना प्रधान ध्वाप ही चुनने थे। प्रतिनिधि सभा के कार्यक्रम की समुचित रीति पर चलाने के दिये जिन जिन नियमों की विशेष धावश्यकता होती थी, उन्हें ये स्वयं ही पना लेते थे। प्रतिनिधियों का चुनाय समुचित रीति पर एखा है या नहीं, इस धात का निर्मेष्ट भी प्रतिनिधि सभा के सभ्य ही करते थे।

प्रतिनिधि सभा के लिगित धिषकार प्रतिन ही हाधिष भे। कोई नियम राज्यनियम नहीं हो सकता है। हा तक कि असमें प्रतिनिधि सभा को सहसति न है। हा सामान्य का भावी धायण्यय, जातीय प्रति, तक नियसे के स्वाह संवंध रखनेताली संधियों का प्रतिनिधि सभा हारा पार जिल्

जाना आवश्यक था। यह सब होते हुए भी प्रतिनिधि सभा की शक्ति इतनी अधिक नहीं थी, जितनी कि कागज पर लियी हुई प्रतीत होती थी। आयब्यय ती वर्ष में प्राय: एक बार ही पेश होता था। करसंबंधी नियमों की बदलना प्रतिनिधि सभा के हाथ में नहीं था। इसमें जर्मन राष्ट्रसभा की स्वीकृति का होना स्रावश्यक था। इस शासन-प्रणाली के स्पर्धार दिनों में तो प्रतिनिधि सभा का एक मुख्य कार्य यही या कि वह राष्ट्र सभा तथा महामंत्रो (चांसलर) द्वारा पेश किए एए प्रस्तावों का विचार करे तथा उन्हें स्वीकार करे भ्रयवा उन प्रस्तावों की जिन स्थानों पर उसे सुधारना श्रभीष्ट ही, सुवार सारांश यह कि एक मात्र प्रतिनिधि सभा नियम या शासन में जर्मन राजनीति की चलाने या वदलने में समर्थ नहीं थी। प्रतिनिधि सभा के महत्त्व की श्रत्यंत कम कर इंनेवाली बात यह भी थी कि जर्मन राष्ट्रसभा जब चाहं, तब सम्राट् की सम्मति लेकर प्रतिनिधि सभा को वर्धास्त कर सकती घी, तथा साम्राज्य की पुन: नए सिरे से प्रतिनिधियों के चुनने के लिये बाध्य कर सकती थी।

शासन-पद्धति को नियमों के भनुसार प्रतिनिधि सभा के सभ्य राजकीय प्रवंध पर प्रश्न कर सकते थे, परंतु विचित्रता यह थी कि वे प्रश्न किससे करते ? कीन संपूर्ण प्रवंध का एक-मात्र जिन्मेवार था? राष्ट्र सभा के सभ्य तथा महामंत्री प्रतिनिधि सभा में जाते थे, परंतु वे भी प्रतिय राष्ट्रों के प्रतिनिधि

कं क्ष में ही, न कि राजकीय अधिकारी के रूप में। प्राय: प्रतिनिधि सभा में राजकीय प्रयंध स्नादि पर किए हुए स्नाईपों का उत्तर महामंत्रों ही है देना था। यदि उनकी इच्छा स्दर्भ उत्तर देने की न होती तो वह अपने प्रतिनिधियों हारा इन व्यक्तियों का समाधान करवा देता था। पदास सभ्यों की बढ़ि सम्मति हो जाती, तब तो किसी एक प्रश्न पर बाह दिवाह है। तक किया जा सकता था। परंतु यहां पर यह न भृतना चाहिए कि जो कुछ भी बाद-विवाद में निर्एय होता, उस पर कार्य करना महामंत्रो तथा उसके मातहनों के लिये छ। वस्य र नहीं था। इस दशा में प्रतिनिधि सभा जर्मन संख्याव्य की नीर्धित की प्रकाशक या प्रेरण नहीं कही जा सकती घी: प्रतिनिधि लभा चाहे विरुद्ध वयी न है। लाय, महामंत्री प्रयमा पद छै। नहीं देता था, न पह यही धनुसद फरता था यि अर्सन प्रतिनिध सभा की सम्मति पर अलना उसका कोई अनेत्य हो है प्रतिनिधि सभा पर जो जल, लियना था, यह लिया ज जुर धव प्रम जर्मन राष्ट्र सभा फा फुछ वर्षन करेंगे

प्राचीन सह समा (बुँदारित ) ही एर्सती से प्रदेव नियमी, त्याय नण धर्मन राजनीति की प्रकाशक गी । इसस

नियमा, न्याय तथा जनसं राजनात यह प्रकाश था है। इस्त भिन्न भिन्न लर्मेन राज्येत स्था रहते हैं प्राचीन सह सभा स्वारी की कंतरंग सभा की हैंगर से प्रति निधि काते के ति कल सक्षी की संस्था प्रदर्श ति ति हो ही हैं। सम्मितियाँ देनो पड़ती थीं, चाहे वे स्वयं उस सम्मिति के विरुद्ध ही क्यों न हों। वे वहाँ जाकर अपनी सम्मिति नहीं दे सकते थे। ५८ सम्मितियों में अकेने प्रशिया के पास बीस सम्मितियाँ थीं। इससे उसकी शक्ति कितनी अधिक थी, यह स्पष्ट ही है। जर्मन साम्राज्य का सम्राट् प्रशिया का राजा ही होता था, यह तो वताया ही जा चुका है। शासन पद्धित के अनुसार महामंत्री श्रीर चांसलर का नियत करना सम्राट् के ही हाथ में था। वह प्राय: प्रशिया के ही किसी व्यक्ति की इस पद पर नियत करता था। महामंत्री की कितनी शक्ति थी, यह इम आगं चलकर लिखें गे। किंतु यहाँ ते हमें यही वताना है कि जर्मन राष्ट्र सभा के सभापि का आसन महामंत्री ही प्रहण करता था।

श्रमेरिकन श्रंतरंगसभा के सदश जर्मन राष्ट्रसभा के भी नियमक, शासक तथा न्याय संबंधी तीन कार्य थे। केंद्र नियम राज्यनियम नहीं हो सकता था, जबतक कि राष्ट्रसभा की स्वीकृति न हो। इसमें संदेह नहीं है कि युद्ध के उद्व-घोषित करने में जर्मन सम्राट्का बड़ा भारी हाथ था, परंतु साथ ही किसी राष्ट्र पर सम्राट् श्राक्रमण नहीं कर मकता था जब तक कि बद्द राष्ट्र सभा की स्वीकृति न लें के। राष्ट्र सभा, सम्रा्की श्रतुमति से प्रतिनिधि सभा के। यहां करके नए सिरे से पुनः चुनाव के लिये प्रेरित कर सकती थी, यह पहले लिखा जा चुका है। श्रमंरिकन श्रंतरंग सभा के सहरा जर्मन राष्ट्र सभा के ही हाथ में राज्याधिकारियों के नियत करना तथा विदेश से संधि आदि करना था । परंतु यहाँ पर इतना अवश्य रमस्य रखना चाहिए कि संधि आदि का कि मामले में राष्ट्र सभा की प्रतिनिधि सभा की चनुमित अवश्यमेव लेनी पढ़ती थी।

राष्ट्र सभा ही साम्राज्य के मुख्य न्यायापीय, का एकत्र करनेवाले श्रिधकारी, नया श्रायव्यय-विभाग के प्रवंध- कर्चा श्रादि की नियत करनी थी। यदि एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र से कलह है। जाती ते। इस दशा से राष्ट्र सभा ही न्याय-सभा का पास करनी थी। सारीश यह कि लगेत राष्ट्र सभा ही जर्मन राष्ट्र-संघटन की रचक थी, क्येंक राष्ट्र के प्रधिकारों की स्वरचित रस्ति थी है। धीर राष्ट्र संघटन या साम्राज्य के हिन ही तिये नए नए नियम भी पनानी थी।

यदि विसी मासन-पद्धांन संदंधी नियम पर रणा स्वा फं घीदह सक्षी की विगत समानिया है। की के प्रा प्रकाद राज्यनियम नहीं एन सपाना था । इस नियम का कार्यदे यह है कि 'राण लेक्टम' केंग्री जीई स्वार या परिवर्तन एक्साव प्रशिया की सर्मात के ही कि स्वया का परिवर्तन संवसनी, पर्टपर्ग ये बीनी है। है है। राज्य में किल्डन रहा परिवर्तन प्राप्त पर सक्षते में की राज्य में परिवर्त के दे

इस वात के लिये वाध्य घे कि वे अपने अपने राष्ट्रों की सम्म-तियों की हो राष्ट्र सभा में प्रकट करते। पर साम्राज्य की संपूर्ण शासन-कल की चलाने में उनका वड़ां भारी हाथ था। यहाँ पर एक बात और लिख देना हम आवश्यक समभते हैं कि राष्ट्र सभा की संपूर्ण कार्रवाई गुप्त तीर पर होती थी तथा गुप्त हो रखी भो जाती थो। राष्ट्र सभा में पेश किए हुए विषय एक बैठक की समाप्ति पर सदा के लिये ऋर्घसमाप्त हो नहीं छोड़ दिए जाते थे। असमाप्त विषयां की दूसरी वैठक में पुनः पेश कर दिया जाता था । इससे प्रत्येक विषय पर विचार समुचित रीति पर हो जाता या श्रीर कार्रवाई के गुप्त रखने से जर्मन राष्ट्र संघटन में राष्ट्रों के पारस्परिक क्या भगड़े थे. इसका किसी की पता भी नहीं लगने पाता था। इसका परिग्राम यह होता था कि दुसरे देश जर्मन राष्ट्रों के पारस्परिक वैभनस्य से लाभ नहीं उठा सकते थे थीए अब फे सद जर्मन राष्ट्र एक इसरे से अत्यंत अधिक जुड़े हुए सधा संबदिन प्रतीत होते हो।

पाचीन गर्मन शासन-पहाति के प्रधान प्रधान ग्रंगों का नर्मान किया जा जुका है। न्यायालय का शासन-पहाति सं कहाँ नक संबंध है, यह किसी से छिपा नहीं है। राज्यनियमी के प्रधानिय करने में न्यायालयों का बड़ा भाग भाग है। अन्य ध्रम कुछ शब्द जर्मन न्यायालयों पर ही इस राम्य लिसीं।।

जर्मनी में भिन्न भिन्न राष्ट्रों के अपने अपने ही न्यायालय ये। उनके न्यायाधीश श्रादि श्रिधकारी वे राष्ट्र स्वयं ही नियत करते ये तथा निर्णय भी उसी राष्ट्र के नाम पर किया जाता था। परंतु विचित्रता यह घी कि राष्ट्रीय न्यायालयों की साम्राज्य के नियमी पर ही श्रपना श्रपना कार्य करना पढ़ताथा। साम्राज्य का श्रपना मुख्य न्यायालय भी या, जिसमे साम्राज्य के प्रति देशहोह करनेवाले व्यक्तियों के श्रपराधी या निर्णय होता था तथा साम्राज्य के नियम संदंधी याद विदाह नवा संदेहीं का निर्णय किया जाना था।

सम्राट् नीसंना नमा स्थलसंना का गुरुष संनार्धन समका जाता था खाँर घन्य सबर्णाय विभागों में राष्ट्र सभा धी एक सात्र प्रतिनिधि को जार्च प्रस्ता सम्राह् तथा महासंबं था। इस दगा में सम्बद्ध की राष्ट्र-सभा की धनुभवि से ही कार्य करना पत्ता था। राष्ट्र सन्द की धनुमति से सम्राट् विदेशीय राज्यों के साथ एस की बही-पणा पर सपाना मा । संधि पादि धरने में भी वह रहा सभा की शक्ति से पाएर नहीं मा : सक्तर, प्रतितित सन्ध की पर्धाक्त कर सकता था, एउँह उनमें भी उने राज्य सभा से पुरुषा पर्धा था। साजू सभा द्वारा पार विश् पत नियमें। की समाह ही सामाध्य में प्रचारत नगत का कैन भर्तन साम्राज्य के महाभंग्री की भी वहाँ ध्यन्त केल ले नियत करता था। सार्याग यह कि समार की शहिः

अत्यंत परिमित थो श्रीर उस परिमित शक्ति में भी उसे राष्ट्र सभा का सदा ध्यान रखना पड़ता था ।

प्रतिनिधि सभा में सम्राट् नहीं जाता था। महामंत्री भी वहाँ एक राज्यधिकारी के रूप में नहीं जाता था, श्रिपतु राष्ट्र सभा के एक प्रतिनिधि के रूप में। इन सब बातों के हाते हुए भी सम्राट् की शक्ति प्रशिया के राजा के तीर पर पर्याप्त थी। प्रशिया की शक्ति राष्ट्र सभा में कितनी थी, यह पहले ही विस्तृत रूप से लिखा जा चुका है। सारांश यह कि जर्मनी का सम्राट् जहाँ सम्राट् के तीर पर बहुत ही प्राथिक परिमित शक्तिवाला था, वहाँ प्रशिया के राजा के तीर पर उसकी शक्ति बहुत ही श्रिधिक थी।

जर्मनी में कोई मंत्रिमभा नहीं थां। राष्ट्र संघटन का एकमात्र प्रबंधकर्ता महामंत्री हो था। साम्राज्य में संपूर्ण राज्याधिकारी इसी के प्रधीन कहे जाते थे। इसके मगान स्रिधकारवाला कोई नहीं था। महामंत्री की इस प्रकार की उच स्थित विस्मार्क की स्रपनी येग्यता के कारण ही कहां जा सकती है। विस्मार्क सब राज्यकार्य स्वयं ही करना चाहता था। उसे यह स्थाप्ट न था कि तसके कार्य में विन्न टालनेवाले स्वत्य बहुत से साथी उत्पन्न ही जायाँ। प्रशियन मंत्रिमभा का उसे प्राप्त प्रतुभव था, जिसमें प्रत्येक मंत्री स्वपने स्वपने विभाग में विलक्षण स्वतंत्र था, तथा जहां मंत्रियों का पारम्परिक मेल भी न था। यही स्रवस्था

वह जर्मन माम्राज्य में नहीं लाना चाहता था। विस्मार्क छिटि इस बात से घृणा थी कि बह एक नई मंत्रिसभा बनाकर घपने श्रापका परतंत्रता में हाल है। विमार्क जैसा उच्च विचार का व्यक्ति भना कव मंत्रिमभा में जाकर प्रत्येक मंत्रों की ध्यपने कार्यो का ध्रीचित्य तथा ध्रमीचित्य समभाना पसंद कर सकता था १ इन सब कारणों से विस्मार्क ने ऐसे विभाग का निर्माद्य ही नहीं किया जिसके कारण भविष्यत में उसे फठिनाइया भेलनी परं । ध्रपनी शासनपद्धति कं ध्रनुसार शासन वं निरीचद तथा प्रवंध का भार इसने राष्ट्र सभा के हाथ में दिया छीर विदेशी विभाग गया संन्यविभाग का उत्तरदायित्व अर्मन साम्बाच की श्रीर से प्रशिया फेराजा फेराम में दिया, गर्गेक यह मार्व एया ही व्यक्ति के हाथ में होना डांचत था। महामंत्री ने स्ट ध्ययने व्यापको प्रशिया की एक राज्याध्यारी का रूप दिया जिसका उत्तरदायित्व सम्बाट में प्रति मा, न कि लनता के प्रति । यही पारण है कि महामंत्री के प्रकारों में किए प्रतिर्देश सभा की सरमित्यों वं, होने पर भी महामंत्री कभी वहत्वल मही परना था 👔 प्रायः ऐसे प्रवसंसी पर सहस्मन्ना प्रतिनिधः सभा पति बैठक ल्हाबर वृत्तरी हार पुनार के जिले हैं क वारता था । इस विभिन्नाम महामंत्री रायः मणल ही है। था नथा ध्वयने प्रस्तावें। की पास भी पास केंद्रा था।

सदासंधी राष्ट्र संशाधा प्रधान है गार्ट था जीव गाँउ कि निर्मा समा के प्रधान जीव समाज

..

के सहश महामंत्रों के भी दे। प्रकार के श्रधिकार थे। जुल अधिकार तो उसे साम्राज्य की ओर से प्राप्त थे; श्रीर जुल अधिकार उसे प्रशिया के प्रतिनिधि के तीर पर भी मिले हुए थे।

सम्राट्की छोर से नियत किए जाने के कारण गहामंत्री जर्मन साम्राज्य का एक बड़ा राज्याधिकारी होता था छोर राष्ट्र-सभा का प्रधान भी वहो होता था। महामंत्री हो राष्ट्र सभा में प्रशिया की छोर से प्रतिनिधि का कार्य भी करता छोर इस ध्रवस्था में जब चाहे तब किसी प्रखाव पर प्रशिया की बीस सम्मतियाँ देकर सारी की सारी जर्मन राजनीति की वागडोर अपने हाथ में कर सकता था। राष्ट्र सभा में प्रशिया का प्रतिनिधि होने से प्रशियन मंत्रिसभा का प्रधान भी प्राय: महामंत्री ही होता था।

विस्मार्क के काल में महामंत्री की शक्ति बहुत ही ध्रिक्षित हो गई थी। जर्मनी में उस समय महामंत्री को जितने कार्य करने पड़ते थे, उतने कार्य शायद ही किसी राज्याधिकारी की संसार में करने पड़ते हो। यही कारण था कि विस्मार्क ने कुछ समय के बाद एक उपमंत्री नियत किया जा उमकी बीमारी के दिनों में कार्य करता था। इसी प्रकार उपगंत्री की तरह अन्य राजकीय विभागों में भी उसने अस्थिर रूप से कुछ व्यक्तियों की नियत किया जो उस समय उस विभाग का कार्य घलाने थे जब विस्मार्क, कार्य अधिक होने से, उन विभागों पर ध्यान न दे सकता था। सार्यश्रायह कि विस्मार्क

ने साम्राज्य का संपूर्ण भार भ्रमने जपर के लेना स्वंहित कर लिया; परंतु उसने मंत्रिविभाग का इसलिये निर्माण न किया कि कहीं उसके कार्य में विद्य न पट़े। विस्मार्क के ध्यनेतर महामंत्री की शक्ति जर्मनी में कम हो गई; श्रीर यह किस प्रकार कम हो गई, यही हम ध्यय दिखाने का यह करेंगे।

जर्मनी की प्राचीन शासन-पद्धति में महामंत्री की शक्ति तथा एसका कार्य भ्यान देने योग्य हैं। सम्राट् तथा प्रति-

निधि सभा के साथ इसी का सीवा संहेद वहाम'सं या शक्ति यहा जा सकता था। राष्ट्र सभा गं साथ सहासंत्री का कितना धनिष्ट संदंध छा, यह यो दिकाला जा जुका है। इन सम कार्यों का कर्या पर्ना यदि एक साध महामंत्री ही ही भी उसे धर्मन धारनाइयों का सामना धरना पह जाय, पर्यांकि संपूर्ध साम्राज्य का जनस्दानिक एकसाई उसी पर था पहें। परंतु ऐसा नहीं है। सीविभाग, विदेशीय विभाग गणा कुछ सुख्य सुख्य सेना संदेशी पदानिकारियो व नियम पारने स्मिदि यो पार्चि की सीहणा बार्च रीप सह बाली में एसं पर्याप्त सहायना सिन्ह कार्ना । महामंद्री वं दारा राष्ट्रीय प्रबंध प्रथा प्रायं के विशेष्ट्रम का भाग है। उत्तर कर रह जामा था। समात या सङ्घ ध बंहि राजा की महार्रेडी को पद पर कापना पशुरा मही प्रकार यह सकते हैं । क्रिलिस सभा प्रधा राष्ट्र सन्ता सं सहामंद्री की शति कहत करिशित कर । इसमें संदेश नहीं कि महासंधा हो बाह्य सना का एकर

होता था, परंतु वहाँ उसका श्रिधकार नाम मात्र का होता था। प्रिश्या की श्रोर से बोलने तथा सम्मित देने को छोड़ कर राष्ट्र सभा में महामंत्री को कुछ भी श्रिधकार प्राप्त नहीं था। साम्राज्य की नीति चलाने में उसका कुछ भी हाथ नहीं था। राष्ट्र सभा में जाकर महामंत्रों कहीं खिलीना ही न हो जाय, श्रतः उसे प्रिराया की श्रोर से प्रतिनिधि चुन लिया जाता था। परंतु इस दशा में भी उसकी क्या शक्ति कही जा सकती थी जब कि उसे प्रशियन राष्ट्र की सम्मित ही वहां पर देनी पड़ती थी। इतना ही नहीं; यदि कहीं प्रशियन मंत्रिसभा का महामंत्रों से किसी नियम के विषय में भगड़ा हो जाता, तो महामंत्रों की शक्ति श्रीर भी कम हो सकती थी। परंतु प्रायः एसा नहीं होता था।

उत्तर इस देख चुके हैं कि प्राचीन जर्मन शासन-प्रणाणी
में महामंत्री की शक्ति बहुत ज्यादा थी। परंतु भूतपूर्व कैसर
विलियम द्वितीय के जमाने में यह उतनी न रह सकी।
इसका बहुत कुछ श्रंश सम्राट्ने अपने छाथ में को लिया श्रीर
सहामंत्री के पास बास्तव में बहुत थोड़ी शक्ति बच पाई। यह
बात किस प्रकार हुई, यह धम नीचे लिखते हैं।

विस्मार्क के पदत्याग करने पर विलियम हितीय ने फेंप्रियी नामक महाशय की महामंत्री बनाया। केप्रिवी विलियम की सम्मति पर चलनेवाला व्यक्तिया, खतः विलियम ने इसे प्रशियन सभा का प्रधान भी बना दिया। परंतु १८-६२ में पाठशाला संबंधी प्रस्ताव पर कुछ भगड़ा हुन्ना, जिससे उससे प्रशियन सभा की प्रधानता छै। इंदों तथा वह एकनाव सहा-मंत्री के पद पर ही रहा। इस घटना का परियास यह हुका कि सहामंत्री की शक्ति बहुत ही कम है। गर्हे । विलियस ने भी इस समय यह घरानय कर लिया या कि निष्ट निह र्यानों पर भिन्न भिन्न स्पितियों के होने हो ने उसको हारि पह सकती है। सभी स्थानी पर विस्मार्थ की तरह एवं ही व्यक्ति के हो जाने से उसकी शक्ति पर दश सारी प्रवास यों निता था। योष्टियों के एकसाब सहास्त्री रह जाते से विलियम की शक्ति पर नहें। फैलियी के महार्स्टिंग से विभार्य का वर्त पतुरमा गया एक्सिमला सं गटा क्रिया एका सारा महत्व महियासेट हो गया। योहं समय या ४० कि दिस्सार्थ भी जर्मनी या एएसाप्र वर्ण पर्या या, परंग कर यह देशा ने थीं। विक्सार्य में अहन एर्जिय विक्या १ १वे भग्नामंत्री की पद यो जा। जिल्ला, बटाई की, वे सहकी छह विकिथम यो एक्सिया से एएएए है। एहं 🔻 कहाईड्री हर प्रतिनिधि सभा में भी यह एक मारण है। हो उनका एक ममय मा जब कि यह संवर्ष सामाद्य मी मीन ना नी हरी। या । महामंत्री के प्रोत्या की प्रमाण के के विकास भित्र कारते में विभव है। महं । समार के प्रतिक इन निर्मेद से बहुत हो राधिक ता गर्र । इतला रेटी पर रा यहा पर पहु व वत्या चाहित है। विवाह सहवाद हो

सभाओं में खयं नहीं जा सकता या तथा वह सीधे तीर पर प्रतिनिधियों को प्रभावित करने में सर्वधा श्रसमर्थ घा, धतः वह स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता था। महामंत्री कैप्रिवी तथा प्रशियन प्रधान पूलन्वर्ग का पारस्परिक विरोध था। १८-६४ में यह विरोध यहाँ तक बढ़ा कि उनका मिलुकर काम करना घ्रसंभव हो गया। सम्राट्नी बुद्धिमत्ता से दोनों को ही पदच्युत कर दिया तथा हो इन्लोही शिलिं फर्स्ट का देनों पदों का अधिकारी बनाकर सारे राष्ट्र की बागडोर अपने घाष में कर ली। प्रिंस विस्मार्क ने जिस समय दे।नों पदों की श्रपने हाथ में लिया था, उस समय उसका उदेश्य भ्रपनी शक्ति को बढ़ाना था। परंतु विलियम द्वारा महामंत्री की दानों ही पद दिलवाने से विलियम की शक्ति बढ़ गई। इस शासनपद्धति में सम्राट् के द्वारा महामंत्री का नियत किया जाना जहाँ सम्राट् की शक्ति की बढ़ाता था, वहाँ सम्राट् का साम्राज्य का संपृर्ण कार्य महामंत्रो द्वारा ही कराना उमे स्वेच्छाचारी होने से रेकिता था। सम्राट्का महामंत्री के साध क्या संबंध था, यह विस्तृत रूप सं दिखाया जा नुका है। भ्रव हम यह दिखाने का यत्र करेंगे कि सम्राट्रका जनता के प्रतिनिधियों के साथ क्या संबंध था।

प्रतिनिधि-सभा की सम्मति पर ही सम्राट् के। श्राधिक सहायता मिल सकती थी, श्रन्यथा नहीं । यदि सम्राट् प्रति-निधि-सभा की सम्मति पर न चले ती उसे प्रतिनिधि-सभा श्राधिक सहायना देना यंद कर सकती थी। धन दिना सम्राट् का साम्राज्य का शासन करना घहुत कठिन था। जर्मन प्रति-निधिसभा में सभ्य घहुन से दलों में विभन्त थे। इस दशा में प्रतिनिधि सभा का सम्राट् की अपनी इच्छा पर चला लेना यहन कुछ कठिन था। वयोंकि सम्राट् कुछ दलों की ध्यनी धीर करकी जो चाहे, कर समता था सथा पर्याप्त धारिक सहायना भी प्राप्त कर समता था। सार्गन थह कि जर्मनी में सम्राट् की शक्ति लोक सभा के दली वर निर्मर रहती थी।

प्रमालमेन साम्राज्य की मासन-प्रणाली का वर्षन कर अही हैं। यह भी विसार पूर्व विस्मा सुके हैं कि मासन-प्रणाली से जिल विस्न क्षेतों की विस्तार पूर्व के कि मासन-प्रणाली से जिल विस्त क्षेतों की विसर्ता किन्सी मिल की । विस्तु सर्वन मास्यन-प्रसाल प्रसान पर नियम से पहले हम प्रशास की प्राचीन मास्यन प्रमाल की प्राचीन की प्राचीन की प्रशास की प्रमाल की एक करें की प्रमाल की प्राचीन की प्रशास की की प्रमाल की प्रसान की मासन-प्रणाली का प्रशीन करने की प्रमाल की है।

## मिशिया

्रायश्य की अर्थन प्रतिव की स्थानन (यह वर्ष) है। सन् सन्दर्भ वर्ग की नामा में स्थानिया की वर्षमान कालीन सामग्रन्थाल

प्रशिधन स्थापन स्थापन विश्वपार विश्वपार विश्वपार स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स

में बद्द स्वारंच वहीं है जो कि वे ब्लाटो है । यह वह न

सभाश्रों में खर्य नहीं जा सकता था तथा वह सीधे तीर पर प्रतिनिधियां को प्रभावित करने में सर्वधा श्रसमर्थ था, श्रतः वह संच्छाचारी नहीं हो सकता था। महामंत्री कैष्रिवी तथा प्रशियन प्रधान पृलन्वर्ग का पारस्परिक विरोध था। १८-६४ में यह विरोध यहाँ तक बढ़ा कि उनका मिलकर काम करना घ्रसंभव हो गया। सम्राट्ने बुद्धिमत्ता से दोनों की ही पदच्युत कर दिया तथा हो हन्लोही शिल्लं फर्स्ट की दीनों पदों का अधिकारी बनाकर सारे राष्ट्र की बागडार अपने हाथ में कर ली। प्रिंस विस्मार्क ने जिस समय देशों पदों की श्रपने हाथ में लिया था, उस समय उसका उद्देश्य अपनी शक्ति को वढ़ाना था। परंतु विलियम द्वारा महामंत्री को दानों ही पद दिलवाने से विलियम की शक्ति वढ़ गई। इस शासनपद्धति में सम्राट् के द्वारा महामंत्री का नियत किया जाना जहाँ सम्राट् की शक्ति की बढ़ाता या, वहाँ सम्राट् का साम्राज्य का संपूर्ण कार्य महामंत्रो द्वारा ही कराना उसे स्वेच्छाचारी होने से राकता था। सम्राट्का महामंत्री के साध क्या संबंध था, यह विस्तृत रूप से दिखाया जा चुका है। प्रव हम यह दिखाने का यह करेंगे कि सम्राट्का जनता के प्रतिनिधियों के साथ क्या संबंध था।

प्रतिनिधि-सभा की सम्मति पर ही सम्राट् की स्त्रार्थिक सहायता मिल सकती थी, अन्यथा नहीं। यदि सम्राट् प्रति-निधि-सभा की सम्मति पर न चले तो उसे प्रतिनिधि-सभा त्रार्धिक सहायता देना वंद कर सकती थी। धन विना सम्राट् का साम्राज्य का शासन करना वहुत किठन था। जर्मन प्रति-निधिसभा में सभ्य वहुत से दलों में विभक्त थे। इस दशा में प्रतिनिधि सभा का सम्राट् की अपनी इच्छा पर चला लेना वहुत कुछ किठन था। क्योंकि सम्राट् कुछ दलों को अपनी त्रोर करके जो चाहे, कर सकता था तथा पर्याप्त आर्थिक सहायता भी प्राप्त कर सकता था। सारांश यह कि जर्मनी में सम्राट् की शक्ति लोक सभा के दलों पर निर्भर रहती थी।

हम जर्मन साम्राज्य की शासन-प्रणालों का वर्णन कर चुके हैं। यह भी विस्तारपूर्वक दिखा चुके हैं कि शासन-प्रणालों में किन किन अंगों की कितनी कितनी शक्ति थो। किंतु नवीन शासन-पद्धति पर लिखने से पहले हम प्रशिया की प्राचीन शासनप्रणालों का कुछ वर्णन किए विना नहीं रह सकते। प्रशिया की शासन-प्रणाली लिखने के वाद अगले परिच्छेद में हम जर्मनी की अर्वाचीन शासन-प्रणाली का वर्णन करने का यक्ष करेंगे।

## प्रशिया

१८४८ की जर्मन क्रांति के अनंतर १८५० की ३१ जन-वरों को राजा ने प्रशिया की वर्त्तमान कालीन शासन-पद्धति को स्वीकार किया। किंतु ग्रंत तक

प्रशियन शासन-भी प्रशियन उद्दार दलवालों की यह पद्दति का उद्भव सम्मति रही कि उनकी शासन-पद्धति

में वह स्वातंत्र्य नहीं है जो कि वे चाहते हैं। यह क्यों ?

इसका कारण यह ई कि जाति में जब यह शासन-पद्धति प्रच लित की गई, उस समय उसमें वह शक्ति न थी जिससे वह राजा को किसी कार्य के लिये विशेष रूप से वाध्य कर सकती। विचित्रता ते। यह है कि प्रशियन शासन-पद्धति में जे। नियम-धाराएँ थों, प्रजा के नि:शक्त होने से राज्य उन पर भी कार्य नहीं करता या तथा वहुत सी वार्ती में स्वेच्छाचारी था। दृष्टांत के तीर पर शासन-पद्धति के अनुसार जनता की शिचा में राजा का हाथ नहीं हो सकता था, परंतु चिर-काल से इस विषय में जनता ने कुछ भी ध्यान न दिया तथा इस विषय में कोई नियम तक न बनाया। हुआ कि प्रशिया में राजा की आज्ञा के विना एक भी जातीय विद्यालय नहीं खोला जा सकता था। यद्यपि खुंले मैदान वहत से नि:शस्त्र मनुष्य एकत्र हो सकते थे, । परंतु प्रत्येक ' समिति के लिये जनता को पुलिस को सूचना देनी पड़ती थी। सवसे ग्रधिक ग्राश्चर्य की वात तो यह थी कि पुलिस प्रत्येक प्रकार की समिति में कार्रवाई सुनने के लिये जा सकती थी श्रीर जिस समिति को चाहे, वर्सास्त भो कर सकती थी। इसमें संदेह नहीं है कि स्थानीय स्वराज्य ( Local Self-Government) तथा न्यायालयों के कारण कुछ स्वतंत्रता बढ़ गई थो, परंतु वास्तव में जनता की वैयक्तिक तथा राज-नीतिक स्वतंत्रना बहुत कुछ प्रतिबद्ध सी ही थी। प्रशियन शासन-पद्धति की नियम-धारांश्री के अनुसार जातीय सभा

तथा राजा द्वारा नियम शोघ ही वनाए जा सकते थे। किसी प्रस्ताव के राज्यनियम वनने के लिये वहाँ दे। वार सम्मतियाँ ली जाती थीं जिनका पारस्परिक अंतर २१ दिन का होता था।

प्रशियन राष्ट्र का श्रिधिपति राजा ही समभा जाता था, यद्यपि शासन-पद्धित के अनुसार उसकी शक्ति वहुत कुछ परि
सित थो। राजा का उत्तराधिकारी उसी राजा के वंश का कोई पुरुष होता था। प्रशिया में खी राज्य पर नहीं वैठ सकती थो। राज्यनियस के वनने के लिये जातीय सभा की स्त्रीकृति श्रावश्यक थी श्रीर राजा के हस्ताचर भी होने श्रावश्यक थे। राज्याधिकारियों को नियत करना प्रशिया के राजा के हाथ में था। राजा ही वहाँ भिन्न भिन्न व्यक्तियों को मानसूचक उपाधियाँ दिया करता था।

प्रशिया की शासन-पद्धित के भ्रतुसार राजा के प्रत्येक कार्य पर किसी न किसी मंत्रों के इस्ताचर का होना आवश्यक था। मंत्रों ही पर राजा के कार्यों का उत्तरदायित्व था। पर तु यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंत्रियों का उपरिलिखित उत्तरदायित्व राजा के ही प्रति था, न कि प्रजा के प्रति। प्रशि-यन मंत्रियों तथा उनके प्रतिनिधियों को राज्य की दें।नें सभाग्रें। में वोलने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। मंत्री लोगों के प्रति सभाग्रें।

की विरुद्ध सम्मति भी ही जाय, ती भी वे लीग अपना पद त्याग नहीं करते थे। यह इसी लिये कि मंत्री लोग राजा के कमेचारी होते श्रे, न कि प्रजा के। देशहोह, धूस तथा शासन-पद्धति के श्रतिक्रमण संवंधी कुछ दे।प यदि सभा में मंत्रियां पर लगाए जाते ते। उनको दंड मिल सकता था। परंतु दंड क्या दिया जाय, यह शासन-पद्धति की नियमधाराग्री में नहीं लिखा हुआ था। इन सब स्वतंत्रताश्रों के होते हुए भी श्राय-व्यय समिति द्वारा प्रशियन मंत्रियों पर पर्याप्त वाधा लगी हुई थो। श्राय-त्यय समिति के सभ्य न्यायाधीशीं कं सदृश मंत्रियों के शासन की सीमा से बाहर थे। इस समिति का कार्य राजकीय भिन्न भिन्न विभागें के आय-व्यय का निरीचण करना या तया उसकी सूचना जातीय सभा को देना था। इस दशा में जातीय सभा यदि किसी विभाग को अधिक धन देना न मंजूर करे, तो इस विषय में मंत्री को दवना पडता था श्रीर यह मंत्रियों पर पर्याप्त वाधा थी।

प्रशियन मंत्रिसभा के प्रधान मंत्री को अपने साथियों पर एक भी अधिकार नहीं प्राप्त या और न वह अपने विचारों पर दूसरे मंत्रियों की चलने के लिये वाध्य कर सकता था। प्रशियन मंत्रिसभा का अँगरेजी मंत्रिसभा से कुछ भी साहश्य नहीं था। जिस समय देश पर विपत्ति पड़ी हो और प्रतिनिधि सभा की वैठक न हो, उस समय मंत्रिसभा अस्थिर रूप से नवीन नियम बना सकती थी तथा हैश में उन्हें

प्रचलित कर सकती था। परंतु प्रतिनिधि सभा की बैठक के आरंभ होते हो मंत्रिसभा का यह कर्तव्य था कि वह उन नियमें को पास करवाकर स्थिर बना ले। सामयिक प्रश्नों पर विचार करने के लिये इसका साप्ताहिक श्रिधवेशन होना **ऋत्यंत ऋावश्यक घा । मंत्रिसभा में वहुसम्मति से पास** हुई किसी वात पर मंत्रियों का चलना ध्रावश्यक नहीं था। प्रकार के कार्य से केवल एक हो लाभ होता था। वह यह कि राजा को यह सूचना मिल जाती थी कि श्रमुक श्रमुक बातों पर मंत्रियों की बहुसंख्या की क्या सम्मति है। प्रशिया में मंत्रो लोग एक दूसरे के अधीन नहीं थे। वे अपनी हो सम्मति पर सदा काम किया करते थे। यह पहले हो लिखा जा चुका है कि प्रशियन मंत्री एकमात्र राजा के ही प्रति उत्तरदायी या। राजा जिस मंत्रो से असंतुष्ट होता, उसे पृथक् कर देता था। राजा मंत्रियों को उनकी शासन की शक्ति के कारण चुनता था, न कि विचार की शक्ति के कारण। प्रशियन मंत्री लोग घपने पैरों पर आप खड़े रहते थे। उन्हें किसी दूसर के अपराध के कारण स्वयं गिरना नहीं पड़ता था।

प्राचीन प्रशियन शासन-पद्धति की ग्राय-व्यय समिति तथा ग्राधिक समिति का कार्य ध्यान देने योग्य है, ग्रत: ग्रव उसी पर कुछ लिखा जायगा।

श्राय-व्यय समिति के सभ्यों को न्यायाधीशों के सदश ही श्रधिकार प्राप्त था, यह हम श्रभी लिख चुके हैं। राष्ट्रीय मंत्रिसभा की सम्मति के अनुसार राजा आय-व्यय समिति के प्रधान की चुन लिया करता था। प्रधान जिन जिन व्यक्तियों

ग्राय-च्यय समिति तथा ग्राधिक समिति को निर्देशकरता था, उन्हीं व्यक्तियों को र राजा श्राय-व्यय समिति के सभ्य के तीर पर चुन लिया करता था। यह समिति

सीधे तीर पर राजा के प्रति ही जिन्मेवार थी। मंत्रिसमा सं इसका उत्तरदायित्व संबंधो कुछ भी संबंध न समभना चाहिए। यह मिति ही राज्य के संपूर्ण विभागों के ब्राय-ब्यय की पड-ताल किया करती थी तथा संपूर्ण कार्यी की सूचना प्रतिनिध-सभा में भेज दिया करती थी। यह तो हुआ आय-व्यय समिति का कार्य: अब हम आर्थिक समिति के कार्य पर भी एक दो शब्द लिख देना ब्रावश्यक समकते हैं। धन संबंधी भिन्न भिन्न राज्यनियमें। का जाति की आर्थिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका देखना इस समिति का कार्य था। स्रार्थिक मामलों में प्रशिया की साम्राज्य की राष्ट्र सभा में किस ब्रोर अपनी सम्मति देनी चाहिए, इसका निर्णय भी यही किया करती थी। राजा के पास ऋार्थिक प्रस्ताव भेजने से पूर्व वे इस समिति के पास भेजे जाते थे। इस समिति का कार्य एकमात्र सलाह देना ही कहा जा सकता है। इसके बहुत से सभ्य पाँच वर्ष के लिये राजा द्वारा नियत किए जाते थे और ४५ सभ्य देश की भिन्न भिन्न व्यापारिक ग्रीर व्यावसायिक समितियों द्वारा चुने हुए स्राते थे।

जातीय सभा तथा राजा मिलकर प्रशिया में राज्यनियम वना सकते थे, यह पूर्व हो लिखा जा चुका है। जातीय सभा लार्ड सभा तथा प्रतिनिधि सभा जातीय सभा को मिलाकर कहा जाता था। प्रायः ये दोनें सभाएँ अपने अधिवेशन पृथक् पृथक् ही किया करती थीं। परंतु यदि कोई आवश्यक कार्य आ पड़ता था तो ये देखें सभाएँ जाति सभा के रूप में परस्पर मिलकर अपने अधिवेशन कर लेती थीं। वर्ष में जातीय सभा का एक वार वैठना आवश्यक था। राजा जव चाहे तब जातीय सभा को दूसरी वार चुनाव के लिये प्रेरित कर सकता था।

जातीय सभा की नियामक शक्ति श्रित विस्तृत थी। कोई नियम राज्यनियम नहीं हो सकता था जब तक कि जातीय सभा की स्वीकृति न होती। वार्षिक श्राय-व्यय, कर, जातीय ऋण त्रादि के विषय में इसकी स्वोकृति श्रत्यंत श्रावश्यक थी। जातीय सभा श्रपनी श्रोर से भी प्रस्ताव पेश कर सकती थी, परंतु प्राय: मंत्रो लोग ही ऐसा करते थे।

शासन पर जातीय सभा का प्रभाव वहुत ही न्यून था। जातीय सभा शासकों के कार्य के निरीच्या के लिये अपनी 'निरीचक समिति' वैठा सकती थो। परंतु साथ ही राज्य अपने शासकों को यहाँ तक रोक सकता था कि वे निरीचक समिति को किसी वात को भी सूचना न दें। मंत्रियों का कथन था कि जातीय सभा की अन्य समितियों के सदृश निरीचक

मिनित का भी उनसे कोई संबंध न होना चाहिए। सारांश यह कि भिन्न भिन्न विभागों के शासन पर जातीय सभा अपनी सम्मति प्रकट कर सकती थो, जिसका वास्तविक प्रभाव कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जातीय सभा की देंगों ही सभाएँ अपने अपने प्रधान को अपने आप चुनती थों। जर्मन राष्ट्रसंघटन की जातीय सभा के सहश ही इसकी बहुत सी वातें थीं। उसी के सहश इसकी भी समभना चाहिए।

प्रशियन प्रतिनिधि सभा में सभ्यों की संख्या लगभग ४३३ यी। संपूर्ण प्रशिया अनेक जिलों में विभक्त था, जिनमें से प्रत्येक जिले में प्रतिनिधि सभा के सभ्य चुनने-प्रतिनिधि सभा वालों की संख्या नियत थो। ३० वर्ष की उमर से श्रधिक उमरवाला व्यक्ति ही प्रतिनिधि के तै।र पर चुना जा सकता था। चुननेवालों के अपनी अपनी संपत्ति को अनुसार तीन विभाग थे। जो व्यक्ति संपूर्ण कर का ू भाग देते घे, वे प्रथम श्रेगी में गिने जाते थे। जा व्यक्ति श्रवशिष्ट 🖁 भाग कर में देते थे, वे द्वितीय श्रेणी में मिने जाते थे। इसी प्रकार जो बचा हुआ तिहाई भाग कर में देते थे, वे तृतीय श्रेणी के व्यक्ति कहे जाते थे। प्रत्येक श्रेणी कुल सभ्यों का 🖁 स्वयं चुनती घो। इस प्रकार श्रेणियों द्वारा चुने हुए व्यक्तियों को राज्य की ग्रीर से यह अधिकार प्राप्त था कि वे प्रधिनिधि सभा के सभ्यों का चुनाव करें। जब किसी सभ्य का प्रतिनिधि सभा में स्थान रिक्त हो जाता या

तत्र प्रतिनिधि सभा उसके स्थान पर किसी व्यक्ति को खयं नहीं चुनती थो, अपितु उन चुननेवालों को हो सूचना भेज देती थी। वे ही चुनकर प्रतिनिधि सभा में सभ्य की भेजते थे। यह चुनने का नवीन नियम १८४६ में प्रशिया में आरंभ किया गया था। इस रीति से संपत्तिवालों को विशेष अधि-कार प्राप्त थे; परंतु निर्धनों तथा दिरहों के अधिकार भी छीने नहीं गए थे।

# चौथा परिच्छेद

## जर्मनी

( गत परिच्छेद से ग्रागे )

#### अर्वाचीन शासन-पद्धति

पिछले परिच्छेद में इम जर्मनी की प्राचीन शासन-पद्धित का वर्णन कर चुके हैं। साथ ही इमने यह भी वताया है कि उस शासन-पद्धित में जर्मन सम्राट् का क्या खान था। जर्मन सम्राट्, प्रशिया का राजा होने के कारण श्रीर महामंत्रों की श्रपने कायू में कर लेने के कारण जर्मनी का सर्वे सर्वा ही ही गया था।

वितियम द्वितीय, जो जर्मनी का त्राखिरी सम्राट्या, वड़ा वृद्धिमान, चतुर तथा परिश्रमी था। उसकी उमंगे नेपीलियन तथा सिकंदर के सहश थीं। उसने विस्मार्क से शिक्त
लेकर अपने हाथ में की श्रीर जर्मन साम्राज्य की वृद्धि में दत्तचित्त हुआ। राजनीतिक शक्ति के सहारे उसने जर्मनी की
नीशक्ति तथा स्थलशक्ति वढ़ाई। विद्या, विज्ञान तथा व्यापार
व्यवसाय की उन्नति में भी उसने विशेष ध्यान दिया।

विलियम कैसर की शक्तिवृद्धि से फांस भयभीत था। छिपे छिपे उसने इँग्लैंड से मित्रता की। रूस के जार की भी उसने जर्मनी के विरुद्ध उत्तेजित किया। द्वेषाग्नि शनैः शनैः वढ़ती गई।

इधर जर्मनी में समष्टिवादी दलवाले राजकीय सुधार की श्रावाज उठा रहे थे। वे जनता के प्रति उत्तरदायी मंत्रिसभा स्थापित करना चाहते ये श्रीर प्रशिया को प्रतिनिधि चुनने की विधि श्रीर रीशटैंग के सभ्यों में हेर फेर करने की आवाज उठा रहे घे। विलियम कैसर ने इस आवाज की शांत करने के लिये घ्रच्छा घ्रवसर पाया। सन् १-१४ के घ्रगस्त में उसने युद्ध श्रारम्भ कर दिया। कुछ काल के लिये जनता का त्रांदेालन वंद हो गया। जब तक जर्मनी विजय प्राप्त करता रहा, तव तक तो सव जर्मन जी जान से लड़ाई में लगे रहे; किंतु जब ग्रंत में भाग्य का पलड़ा जर्मनी के विरुद्ध भुकने लगा, तब जर्मनों का धीरज जाता रहा। खाने पीने तक के लिये जर्मन महताज हो रहे थे। ऐसी श्रवस्था में जनता ने फिर राज-नीतिक ग्रांदे।लन खड़ा किया। पहले तो ग्रधिकारियों ने इसे सर्वो से द्वाने का प्रयत्न किया। किंतु इसका कुछ नतीजा नहीं निकला। आखिर की सरकार ने घेषणा की कि जर्मनी को कुछ सुधार दिए जायँगे, परंतु वे लड़ाई के खतम होने के पहले कार्य में नहीं लाए जायेंगे।

इसी वीच कुछ ऐसी मार्के की घटनाएँ हुई जिनसे जर्मन जनता ग्रीर भी उत्तेजित हो उठी ग्रीर स्थिति सरकार के कावू से बाहर हो गई। पहली घटना ते। मार्च १-६१० की रूस की क्रांति र्घा श्रीर दूसरी जर्मना के विकद्ध लड़ाई में श्रमेरिका का पदा प्र कस की क्रांति ने जर्मनी की जनता को इस वात के लियं उत्सा-हित किया कि जिस प्रकार रूस ने जार को रूस की गई। से उतार दिया, उसी प्रकार जर्मन जनता भी कैंसर की राज्य-पद से विद्यान कर सकेगी। यहाँ तक कि एक समष्टिवादी दल-वाला सभ्य राश्टिंग के प्लेटफार्म पर चढ़कर यह वेषिणा करने लगा कि जर्मनी में प्रजातंत्र राज्य श्रवश्यमेव होगा। रीश्टिंग में वढ़े जोगें के व्याख्यान होने लगे, जो सब प्रचलित जर्मन शासनपद्धति के विरुद्ध थे। सरकार के पास सिवा रीश-टेंग को वरखास्त करने के श्रीर कोई चारा नहीं बचा।

इसी प्रकार श्रमेरिका के युद्ध में सम्मिलित होने के बाद जर्मन जनता का विजय का रहा सहा विश्वास जाता रहा; श्रीर यदि कुछ विजय की भी श्राशा करते, तब भी यह तो स्पष्ट ही था कि लड़ाई का शीघ श्रंत नहीं होगा। सरकार भूठी भूठी जीत की खबरें देती रही, परंतु इससे भी लोगों का धैर्य नहीं वैंधा श्रीर उनकी उत्तेजना बढ़ती गई। श्रव वे श्रपनी गिरी हुई दशा के लिये विलियम कैंसर श्रीर सरकार को दोप देने लगे श्रीर यह चाहने लगे कि शीघ ही इसका श्रंत हो श्रीर जर्मनी में प्रजातंत्र राज्य स्थापित हो।

कुछ दिनों तक ते। जर्मन सरकार ने लोगें। को भुलावे में रखा, किंतु श्रंत में जगह जगह जर्मन सेना परास्त होने लगी ग्रीर जर्मनी के छक्के छूट गए। सरकार ने एक दम संधि की प्रार्थना करते हुए अमेरिका के प्रधान महाशय वित्सन के पास तार पर तार भेजे। इधर समिष्टिवादियों की माँग भी एक के वाद एक मंजूर की। महाशय वित्सन ने इस प्रार्थना का जो जवाब भेजा, उसका आशय यही था कि जब तक जर्मनी अपनी शासन-पद्धित विलक्जल वहल न देगा, तब तक उसकी कोई सुनाई नहीं होगी। इस जवाब ने साम्राज्य-प्रेमियों की रही सही आशा तोड़ दी और जगह जगह से सम्राट् को गदों से उतार देने और पूर्ण रीति से प्रजा का प्रतिनिधसत्तात्मक राज्य त्थापित करने की अवाज उठने लगी।

यह दशा देख सम्राट् गद्दी छोड़कर भाग गया और महा-मंत्रों के हाथ में सारा भार सौंप गया। महामंत्रों ने ६ नवंबर सन् १६१८ की सम्राट् के पदलाग की घोषणा कर दी। खयं अपना अधिकार उसने समष्टिवादियों के नेता एवर्ट की सौंप दिया। सम्राट् हालैंड भाग गया; और यही उसके लड़कों ने भी किया। साम्राज्य के अन्य राजाओं ने भी अपना अपना अधिकार विना किसी अड़चन के प्रजा को सौंप दिया।

शासन की वागहोर पाते ही एवर्ट ने शीव्र ही छ: सभ्यों की एक सभा स्थापित की श्रीर घोषणा की कि शीव्र ही संपूर्ण जर्मन राष्ट्र की एक प्रतिनिधि सभा बुलाई जायगी जो नवीन जर्मन शासनप्रणाली का निर्माण करेगी। यह छ: सभ्यों की सभा काम-चलाऊ सरकार कहलाई। एवर्ट की घेषणा के अनुसार जनवरी सन् १६१६ में शासनप्रणाली निर्माण करने के लिये जर्मनी की प्रतिनिधि सभा की घेठक हुई। इस सभा में कुल ४२३ सभ्य चुने गए घे जिनमें ३६ कियां घीं। सभ्यों को चुनने में प्रत्येक वालिग स्ती-पुरुष की मत देने का अधिकार था। अगले ही महीने में विश्रामर में, इस सभा ने शासनप्रणाली बनाने का कार्य आरंभ किया। ३१ जुलाई सन् १६१६ को यह कार्य पूरा हो गया, श्रीर ११ दिन बाद ही नवीन शासन-प्रणाली कार्य रूप में परिणत हो गई। प्रतिनिधि सभा से पास होने के बाद यह जनता की राय के लिये उसके समच नहीं रखी गई।

इस नवीन जर्मन शासनप्रणाली ने जर्मनी में राष्ट्रसंघटन नात्मक शासनपद्धित ही स्थापित की। इम पिछले परिच्छेद में देख चुके हैं कि सन् १८१८ के पूर्व जर्मन साम्राज्य भी राष्ट्रसंघटनात्मक राज्य कछलाता था; किंतु वास्तव में इस राष्ट्रसंघटन में सच्चे राष्ट्र-संघटन का वह सबसे प्रथम गुण नहीं था जिसके विना हम किसी राज्य को ठीक तरह से राष्ट्रसंघटनात्मक नहीं कह सकते। वह यह कि जर्मन राष्ट्रसंघटनात्मक नहीं कह सकते। वह यह कि जर्मन राष्ट्रसंघटन में जो जो राज्य शामिल थे, वे बरावर वरावर नहीं थे और न उनकी बरावर ष्रधिकार ही मिले थे। प्रशिया सबसे बड़ा था धीर इस कारण उसकी विशेष श्रिधकार भी प्राप्त थे। नवीन जर्मन शासनपद्धित के निर्माणकर्त्तांश्री ने जर्मनी की सचा राष्ट्रसंघटनात्मक राज्य वनाने का प्रयन्न किया और उन्होंने प्रशिया को ६-७ छोटे छोटे राष्ट्रों में विभक्त करने का इरादा किया। किंतु जनता को यह पसन्द न था। लोग प्रशिया को विभक्त करने को तैयार नहीं थे। फल यह हुआ कि प्रशिया का राष्ट्र तो जैसा का तैसा रहा, किंतु जर्मन राष्ट्र-संघटन में उसका अधिकार पहले जैसा अपरिमित नहीं रह सका। उसके वहुत से अधिकार कम कर दिए गए। अब नवीन राष्ट्रसभा (रीशस्त्रेत) पर उसका इतना कब्जा नहीं है जितना कि पुरानी बुंदेस्तेत पर था।

यद्यपि ऊपर से देखने में नवीन राज्य राष्ट्रसंघटना-त्मक है, तथापि वास्तव में हम उसे राष्ट्रसंघटनात्मक नहीं कह सकते। प्राचीन शासनपद्धति में भिन्न भिन्न राष्ट्रों का शासन का मुख्य अधिकार भिन्न भिन्न राष्ट्रसंवटन से संबंध राज्यों के हाथ में था श्रीर केंद्रीय सर-कार के हाथ में वहुत कम अधिकार थे। यदि केंद्रीय सर-कार वहुत वलशाली मालूम होती थी, ते इसका कारण यही था कि लोग सम्राट् के अधीन केंद्रीय सरकार श्रीर प्रशिया के राजा के नीचे प्रशियन सरकार में कुछ भेद नहीं समभते थे; क्योंकि, जैसा इम बता ही चुके हैं, प्रशिया का राजा और जर्मन सम्राट् एक ही व्यक्ति था ग्रीर साम्राज्य में प्रशिया वहुत हो वड़ा था। किंतु इस नवीन शासनप्रणाली के अनुसार अव शासन।धिकार भिन्न भिन्न राष्ट्रों से खिसककर केंद्रोय सर-

कार कं द्वाय में श्रा गया है। श्रव भिन्न भिन्न राष्ट्र संपूर्ण जर्मन जनता की ही इच्छा पर राज्य करते हैं श्रीर केवल उन्हों से संबंध रखनंवाले विषय बहुत थोड़े हैं। कई लोग तो यह प्रश्न भी करते हैं कि नवीन जर्मन-शासनप्रवाली की राष्ट्रसंघटनात्मक कहना ठीक है श्रयवा नहीं? यह तो सब है कि यदि केंद्रीय सरकार वीमर-शासनपद्धति द्वारा प्रदत्त सारे श्रधिकार जमाने लगे तो भिन्न भिन्न राष्ट्रों के श्रधिकार में कुछ भी नहीं वच रहेगा। उस श्रवस्था में भिन्न भिन्न राष्ट्र एक बड़े राष्ट्र के भिन्न भिन्न प्रांत के ही सहश हो जायँगे, जिन्हें केवल श्रपनी केंद्रीय सरकार की श्राह्मा ही मानने का श्रिष्ट कार वच रहेगा।

नई शासनप्रणाली के छंगों का वर्णन करने के पहले हम यह वताना चाहते हैं कि नवीन शासनप्रणाली किस तरह बदली जा सकती हैं। पहले तो जर्मन

नहं शासनप्रणाली पार्लिमेंट की दोनों सभाएँ अपने अपने किस प्रकार बदली जा है वोटों से कोई अदल बदल कर सकती सकती हैं। किंतु यदि प्रतिनिधि सभा के किसी

प्रस्ताव पर राष्ट्रसभा सहमत नहीं होती, तो वह प्रस्ताव दें। हफ्ते वाद राज्यनियम वन जाता है, बरातें कि राष्ट्र सभा जनसम्मति के लिये उस प्रस्ताव को रोकना न चाहे। ग्रगर जनसम्मति के लिये वह प्रस्ताव रोक लिया जाता है और यदि उसे जनता पास कर दे तो वह राज्यनियम हो जाता है, अन्यघा नहीं। दूसरे, जनता को खयं भी शासनपद्धित के वदलने का प्रस्ताव करने का अधिकार है। इस प्रस्ताव का निर्णय जनता ही करती है। परंतु यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ शासनपद्धित बदलने के लिये जनसम्मित लो जाती है, वहाँ जितने कुल रिजस्टर्ड नेटर हैं, उनकी ही बहुसंख्या होनी चाहिए, न कि उनकी जितने कि वास्तव में वेट देते हैं।

जर्मन शासनपद्धति की सर्वप्रथम यही घोषणा है कि जर्मन राष्ट्रसंघटन प्रजा का प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है और उसके सारे राजनीतिक अधिकार जनता से ही प्राप्त हैं। राष्ट्र-संघटन के प्रत्येक राष्ट्र का भी प्रजा का प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य होना आवश्यक है। इनको प्रजा के प्रति उत्तरदायी मंत्रिसभा रखनी होगी और अपनी व्यवस्थापिका सभा के प्रति-निधि चुनने के लिये सव वालिंग खी-पुरुषों को प्रत्यच्च, किंतु ग्रुप्त रीति से, मत देने का अधिकार होगा। प्रतिनिधि चुनने में जनसंख्या का कुछ खास अनुपात रखना भी आवश्यक होगा। उपर्युक्त हद के अंदर प्रत्येक राष्ट्र को अधिकार है कि वह चाहे जैसी अपनी शासनपद्धति निर्माण करे।

हम ऊपर कह ज्ञाए हैं कि केंद्रोय सरकार के पास ही शासन के मुख्य अधिकार हैं। किंतु यह किस प्रकार हैं ? शासन-

पद्धित के अनुसार कुछ निर्दिष्ट शक्ति शक्तिसंविभाग केंद्रोय सरकार की प्राप्त है और विशिष्ट शक्ति राष्ट्रां की प्राप्त है। किंतु अन्य राष्ट्रसंघटनात्मक राष्यों के

मुकावले जर्मनी का शक्तिसंविभाग कुछ भिन्न है। अमेरिका में केंद्रोय सरकार की छुछ शक्ति प्राप्त है छीर इसके ग्रंतर्गत जितने विषय हैं, वे सब करीब करीब एक से ही माहात्म्य के हैं। किंतु जर्मनी में यं विषय कई प्रकार के हैं। प्रथम श्रेणी के विषय वे हैं जिनमें केंद्रीय सरकार की पूर्ण प्रधिकार है धीर उनमें राष्ट्रोय सरकारों का विलक्कल हस्तचेप नहीं है। हितीय श्रेगी में वे विषय त्राते ईं जिनमें जबतक केंद्रोय सरकार कुछ इस्तचेप न करे, तब तक राष्ट्रोय सरकार की उन पर पूर्ण श्रधिकार है। कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनमें किसी विशेष अवस्था में केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय सरकार के मामलों में इस्तचेप करने का श्रधिकार है; श्रर्थात् ऐसे विषय वहुधा राष्ट्रीय सर-कार कं ही अधिकार में हैं; किंतु विशेष अवस्था प्राप्त होने पर उन्हें फेंद्रीय सरकार श्रपने हाथ में ले लेती है। इनके श्रति-रिक्त केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय सरकारों के लिये मूल सिद्धांत स्थापित करने का भी अधिकार है। इनके ऊपर राष्ट्रीय सरकार श्रपनी श्रपनी इच्छा के श्रनुसार चल सकती है। श्रंत में केंद्रीय सरकार पर शासनपद्धति द्वारा कर लगाने के सदश महत्वपूर्ण विषय में कोई विशेष रुकावट नहीं है। जो कुछ रुकावट है भी, वह यही है कि खर्च करते वक्त केंद्रीय सरकार की उस खास राष्ट्र की श्रावश्यकताओं की श्रोर ध्यान देना चाहिए जिस्का रुपया वह खर्च करती है। जिन विषयों में केंद्रीय सरकार (जर्मन रीश) को ही पूर्ण

रीति से देखना पड़ता है, वे ये हैं — विदेशसंवंधी, उपनिवेशसंवंधी, रचा, सिक्का चलाना, पोस्ट श्राफिस, तार, टेलीफोन, नागरिक तथा विदेशीय निवासी ( Citizenship and domiciled), श्रपराधियों को देशनिकाला देना, जर्मन निवासियों का वाहर जाता श्रीर वाहरवालों का जर्मनी में श्राना ( Emigration and immigration ) ध्रीर वेचने के सामान पर कर लगाना ( Tariff )। इनके अतिरिक्त जिन विषयों में केंद्रीय सरकार इस्तचेप कर सकती है, वे वहुत हैं। इनमें सामाजिक भलाई श्रीर जातीय रक्ता संबंधी विषयों में एकता बनाए रखना मुख्य है। जिन विषयों में केंद्रीय सरकार की मूल सिद्धांत स्थापित करने पड़ते हैं, उनमें कर-संबंधो मुख्य है। अवः यह स्पष्ट है कि यदि केंद्रीय सरकार रत्तो रत्तो अपनी शक्ति काम में लाने लगे ते। राष्ट्रीय सरकारों के पास बहुत ही कम शक्ति वच रहेगी।

किसी राष्ट्रसंघटनात्मक शासनपद्धति में जब भिन्न भिन्न राष्ट्रों श्रीर केंद्रीय सरकार के वीच शक्तिसंविभाग होता है, तब यह खाभाविक ही है कि एक ऐसी संस्था की भी स्थापना की जाय जो इस वात का निर्णय कर सके कि केंद्रीय सरकार श्रीर राष्ट्रीय सरकार ग्रपनी श्रपनी हद से वाहर तो नहीं गई। कभी कभी दोनों सरकारों में इस विषय पर भगड़ा भी हो जाता है। इस भगड़े की दूर करने के लिये श्रमेरिका में तो वहाँ का सबसे वड़ा न्यायालय ही श्रधिकारी है, किंतु जर्मनी में वहाँ के सबसे वड़े न्यायालय की यह ग्रधिकार प्राप्त नहीं है। वहाँ इस प्रश्न के हल करने के लिये एक विशेष न्याया-लय है। इसमें प्रतिनिधि सभा तथा बड़े न्यायालय के ही सदस्य श्रीर न्यायाधीश बैठते हैं। इस विशेष न्यायालय का श्रध्यच प्रधान द्वारा नियुक्त किया जाता है।

नवीन शासनप्रणाली के अनुसार जर्मनी में एक कार्यकारिणी सभा, एक व्यवस्थापिका सभा श्रीर एक सदर व्यायालय (Supeme Court) स्थापित हुआ है। राज्य का मुख्य अधिकार प्रधान की मिला है। प्रधान की जुनने के लिये प्रत्येक स्त्रो पुरुप की प्रत्यच मत देने का अधिकार है। प्रधान की श्रवधि सात वर्ष की होती है, किंतु वह पुनः भी जुना जा सकता है। जर्मन शासनपद्धित के अनुसार यहाँ कोई उपप्रधान नहीं जुना जाता। जब कभी प्रधान की जगह खाली हो जाती है, तब उसका कार्य कानून के मुताबिक चलता रहता है। तुरंत ही नया प्रधान जुना जाता है श्रीर वह भी पूरे सात वर्ष के लिये प्रधान होता है।

प्रधान के निर्वाचन की रीति भी ध्यान देने थोग्य है।
लेकिन यह भी बता देना छावश्यक है कि शासनप्रधालो
प्रधान चुनने की
गई है। शासनपद्धित तो सिर्फ यहो
रीति
निर्देश करती है कि प्रधान सारी जर्मन
जनता द्वारा चुना जायगा। निर्वाचन की सारी रीति मुख्य

सरकार के राज्यनियम के अनुसार है। जैसा नियम आज-कल प्रचलित है, प्रधान के निर्वाचन के लिये बहुधा दो बार चुनाव होता है। यदि पहले चुनाव में ही किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा वेाट मिल जायँ तो वह उसी निर्वाचन से प्रधान वन जाता है, परंतु जब उम्मेदवारों में किसी एक का विशेष बहुमत नहीं होता, तब १५ दिन बाद दुवारा चुनाव -होता है। इसमें जिसे बहुमत प्राप्त हो, वही प्रधान का पद प्रहाण करता है।

प्रधान ध्रपनी अवधि से पहले भी पदत्याग करने के लिये वाध्य किया जा सकता है। इसके दो तरीके हैं। पहला तो सदर-न्यायालय में मुक्तदमा (Impeachment) चलाकर श्रीर दूसरा प्रतिनिधि सभा श्रीर जनता के प्रस्ताव के द्वारा। प्रधान का पदच्युत करने का जर्मनो का यह दूसरा तरीका विलकुल नवीन ही है। अमेरिका में गवर्नर की जनता के प्रस्ताव द्वारा पद-च्युत किया जा सकता है, परंतु प्रधान की नहीं। जर्मनी ही एक देश है जिसका प्रधान जनता के प्रस्ताव से पदच्युत भी हो सकता है। पहले ते। प्रतिनिधि सभा हु मत से प्रधान के पदच्युत करने का प्रस्ताव पास करती है। इसके उपरांत यह प्रस्ताव जन-सम्मति के लिये भेजा जाता है। जनसम्मति यदि पास कर देती है तो प्रधान को अपना पद छोड़ देना पड़ता है। परंतु यदि जनसम्मति ने प्रतिनिधि सभा का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया. ते। प्रधान की श्रपना पद नहीं छोडना पडता.

उलटे उसं उस तारीख से सात वर्ष तक की नवीन अविविधि सभा जाती है। साथ ही प्रतिनिधि सभा की भी नवीन सभ्य चुनवाने पढ़ते हैं। यह एक विचित्र विधि है और इसमें प्रधान की मामूली सी वात पर पदच्युत होने का डर नहीं है।

कागज पर ते। प्रधान के लिये वहुत कुछ शक्तियाँ लिखी ं हुई हैं, परंतु वास्तव में मंत्रियों का उत्तरदायित्व उन शक्तियों का सारा सार निकाल लेता है। प्रधान की प्रधान की शक्ति प्रत्येक ग्राज्ञा पर महामंत्री या ग्रन्य किसी मंत्री का तस्ताचर होना प्रावश्यक है। इस हस्ताचर से मंत्री श्रपने सिर पर उस श्राज्ञा का उत्तरदायित्व ले लेता है श्रीर इसके लिये वह प्रधान के प्रति नहीं किंतु प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका फल यह होता है कि प्रधान कीई ऐसी आज्ञा नहीं निकाल सकता जा प्रतिनिधि सभा के श्रनुकुल न हो: क्योंकि यदि प्रतिनिधि सभा के श्रनुकूल नहीं है. तो उस पर कोई मंत्री हस्ताचर करने को तैयार नहीं होगा-- उसके हस्ताचर कर देने पर उसे उत्तरदायी वनना पडेगा और प्रतिनिधि सभा के प्रतिकूल होने पर उसे अपना पद त्याग करना पड़ेगा। अतः यद्यपि प्रधान की राज्यनियम की कार्य में परिणत कराना, जनता में शांति खापित करना, जर्मन राष्ट्रसंघटन के विदेश संबंधी कार्य करना, संधि करना इत्यादि अधिकार प्राप्त हैं, तथापि इनमें प्रधान मनमानी नहीं कर सकता। लड़ाई छेड़ने श्रीर शांति स्थापित करने में प्रधान को कोई अधिकार नहीं है। यह काम प्रतिनिधि समें

राज्यां नयमें के वनने में प्रधान के हस्ताचर की आवश्य-कता नहीं होती। किंतु कोई नियम तभी राज्यनियम वनता है जब प्रधान उसकी प्रकाशित कर देता है। प्रधान को अधिकार है कि वह स्वयं प्रकाशित न करके किसी नियम को जनसम्मति के लिये मेज दे; और वह नियम तब तक राज्य-नियम नहीं बनता, जब तक जनता उसे पास न कर दे। किंतु यहाँ भी यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें भी प्रधान के। पहले किसी उत्तरहायो मंत्रों के हस्ताचर लेना आवश्यक है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रधान के हाथ में वास्तव में बहुत कम शक्ति है। किंतु बहुत कुछ संभावना है कि प्रधान की कुछ शक्ति बढ़ाई जाय।

महामंत्रो प्रधान द्वारा नियत किया जाता है। शासनपद्धित के अनुसार उसे सरकार की नीति का निर्णय करना
पड़ता है और इसके लिये उसे प्रतिमहामंत्री
ि तिधि सभा के प्रति उत्तरदायों भी होना
पड़ता है। वह अपने मातहत मंत्रोगण
नियुक्त करता है। ये मंत्री और महामंत्रो मिलकर मंत्रिसभा बनाते हैं। इस मंत्रिसभा को एक साथ और प्रत्येक
मंत्री को पृथक पृथक प्रतिनिधि सभा के बहुसत का आसरा
रखना पड़ता है।

मंत्रिसभा के सभ्यों की संख्या शासनप्रणाली द्वारा निर्दिष्ट नहीं है। इसका प्रधान द्वारा महामंत्री की राय से निर्णय किया जाता है। श्राज-कल जर्मन मंत्रिसभा मंत्रिसभा में १२ मंत्री हैं। इनमें चांसलर (महा-मंत्रों) श्रीर वाइस चांसलर शामिल हैं। चांसलर की छोड़ श्रन्य ११ मंत्रियों के ऊपर एक एक शासन विभाग का भार होता है। वे ग्यारह शासन विभाग इस प्रकार हैं—

विदेश विभाग, रचा विभाग, अर्थ विभाग, कोश विभाग, न्याय विभाग, श्रंतरीय (Interior) विभाग, डाक और तार विभाग, भोजन विभाग, मजदूर विभाग, उद्योग (Industry) विभाग, श्रीर कालापानी विभाग (Transportation)। मंत्रियों की प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रसभा देनों में वैठने का अधिकार है। वे विल पेश कर सकते हैं श्रीर वहस भी कर सकते हैं।

राष्ट्र सभा जर्मन पार्लिमेंट की प्रथम सभा है। प्राचीन राष्ट्र मभा के सहरा इसमें शक्ति नहीं है। इसके सभ्यों की नियुक्ति भी अबदूसरे ढंग से ही होती है। प्रत्येक राष्ट्र सभा (Reichsrat) न एक व्यक्ति राष्ट्र के प्रतिनिधि के तैर पर भेजता है। प्रत्येक राष्ट्र उतने मंत्री भेज सकता है जितने भत का उसकी अधिकार है; श्रीर यह जनसंख्या पर निर्भर है। प्रति १०,०००० निवासियों पीछे एक मत मिलता है। किंतु हर एक राष्ट्र को कम से कम एक मत अवश्य मिलता है, चाहे उसकी जनसंख्या दस लाख से कम क्यों न हो; श्रीर कोई राष्ट्र कुल सभ्यों के ने से ज्यादा एक साथ नहीं भेज सकता, चाहे उसकी संख्या कितनी ज्यादा क्यों न हो। यह केवल प्रशिया की शक्ति परिमित करने के लिये उपाय है। प्रशिया के लिये केवल यही एक क्कावट नहीं है। प्रशिया को जितने मत प्राप्त हैं, उनमें से केवल आधे ही उसकी मंत्रिसभा के मंत्रियों द्वारा गिने लायेंगे, वाकी आधे प्रशिया के प्रांतों में बट जायेंगे।

नवीन राष्ट्र सभा में प्राचीन राष्ट्र सभा के सारे देषि निकाल दिए गए हैं। इसकी वैठके बहुधा जनता के लिये खुली हुई होती हैं। मत भी प्रत्येक सभ्य के ही इच्छानुसार लिया जाता है। किसी राष्ट्र की कमेटियाँ वनाने का विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है।

वहुधा अन्य देशों में राष्ट्र सभा का कार्य प्रतिनिधि सभा के विलों को दोहराने, सुधारने श्रीर रोकने का हुआ करता है। परंतु जर्मन राष्ट्रसभा का मुख्य कार्य तो प्रथम ही विल पेश करना है। मंत्रिसभा पहले अपने प्रस्ताव राष्ट्र सभा के पास भेजती है। फिर उसकी राय के साथ वह प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में जाता है। राष्ट्र सभा स्वयं कोई प्रस्ताव मंत्रिसभा की दे सकती है कि वह उसे प्रतिनिधि सभा के समस्त रख दे। मंत्रिसभा अपनी राय के साथ उसे प्रतिनिधि सभा के सामने

रख़ देती हैं। किंतु राष्ट्र सभा को राज्यनियम बनाने का श्रिध-कार नहीं है। यह ता प्रतिनिधि सभा के ही अधिकार में है। राज्यनियम के लिये देानी सभाष्ठों की सम्मति श्रावश्यक नहीं है। प्रतिनिधि सभा द्वारा पास हो जाने पर उसे राष्ट्र सभा की सम्मति के लियं भेजे जाने की जरूरत नहीं है। वहुधा वह प्रधान के पास भेज दिया जाता है श्रीर उसके प्रकाशित फरने पर १४ दिन बाद वह कार्य में लाया जाता है। किंतु, इसी वीच, राष्ट्र सभा को यह अधिकार है कि वह मंत्रिसभा के पास श्रपनी श्रसम्मति भेज दे। ऐसा करने पर वह राज्य-नियम पुनः प्रतिनिधि सभा के पास भेज दिया जाता है। यदि दोनों सभाश्रों की सम्मति एक नहीं हुई ते। प्रधान उसे जनसम्मित के लिये भेज सकता है। यदि नहीं भेजे तो वह नियम राज्यनियम नहीं वनता, वशर्ते कि प्रतिनिधि सभा हु बहुमत से राष्ट्र सभा के विरोध को मानने के लिये तैयार न हो। उस अवस्था में या ता प्रधान को उसे प्रकाशित करना पड़ता है या जनसम्मित के लिये भेजना ही पड़ता है।

सन् १६१८ के पहले यह सभा पार्लिमेंट की श्रधिक शक्तिशाली सभा नहीं थी; परंतु नवीन शासनप्रयाली का

इसे हो अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रतिनिधि सभा ध्येय रहा है। इसकी भ्रवधि चार साल (Reichstag)

की होती है। इसके सभ्य चुनने का

प्रत्येक वालिंग स्त्री-पुरुप की अधिकार है। निर्वाचन विलक्कल

सीधा तथा गुप्त रीति से होता है ख्रीर जनसंख्या के आधार पर होता है। यदि चुनाव की विधि पर कुछ लिख दिया जाय ते। अनुचित न होगा।

संपूर्ण जर्मनी ३५ जिलों में विभक्त है। प्रत्येक जिला प्रति ६०,००० बोट देनेवालों के पीछे एक सभ्य चुनता है। इसलिये प्रतिनिधि सभा के सभ्यों की कोई खास संख्या निर्दिष्ट नहीं है और न यही निर्दिष्ट है कि प्रत्येक जिले से कितने प्रतिनिधि त्रावेंगे। यह तो वीट देने के समय त्राने-वाले वाटरें। की संख्या पर निर्भर है। प्रत्येक राजनीतिक दल अपने दल के जुछ उम्मेदवारों की एक सूची वनाता है। यह सूची जिलों के उम्मेदवारों की होती है। इस प्रकार की सब दलों की सूचियाँ मत देने के कार्डों पर छप जाती हैं स्रीर प्रत्येक मतदावा किसी खास पार्टी की पूरी सूची के लिये अपना मत देता है। अलग अलग उम्मेदवार पर मत नहीं दिया जाता ! जब सब मत दे चुकते हैं, तब यह देखा जाता है कि कितने कितने आदिमयों ने किस किस सूची पर मत दिए हैं। फिर उनमें से ६०,००० मतदाताओं के पीछे एक प्रतिनिधि उस सूची में से निकाल लेते हैं। जैसे समष्टि-वादियों की सूची के लिये यदि १,८२,००० मतदाताओं ने मत दिए हैं, तो इस सूची में से पहले के ३ नाम प्रतिनिधि हो जायँगे।

किंतु जो वोट इसमें बचते हैं, उनका क्या होता है ? ये ३५ जिले मिलाकर सात वड़े वड़े भागों में विभक्त हैं। प्रत्येक

भाग के घर्चे हुए वोट जोड़े जाते हैं। यदि जोड़ ६०,००० सं अपर धाता है, तो उनमें से प्रति ६०,००० पीछे एक प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। जिस जिस दल की सूचियों पर ६०,००० से ऊपर मत श्रावेंगे, उस उस दल के ही श्रनुपात से प्रतिनिधि लिए जायँगे। इन विमागों से वचनेवाले वोटों को एक में जोड़ते हैं श्रीर उसी तरह फिर हे०,००० पीछे एक प्रतिनिधि चुन लेते हैं। फिर भी यदि कुछ शेप वचता है तो २०,००० से श्रिधिक होने पर उस दल की एक बोट धीर मिलता है। किंतु साथ ही यह ध्यान में रहे कि इस प्रकार जीडने पर किसी दल की उस संख्या से ज्यादा प्रतिनिधित नहीं दिया जायगा जितनी संख्या उसके ३५ जिलों से चुने हुए प्रतिनिधियों की होगी। इससे यह स्पष्ट होगा कि प्रत्येक दल की अपनी अपनी ताकत के अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। इस विधि का एक गुण यह भी है कि लोग व्यक्तियों के लिये मत न देकर सिद्धांतों पर मत देते हैं।

प्रतिनिधि सभा अपने नियम आप वनाती है और अपना अध्यत्त भी स्वयं ही चुनती है। इस सभा के सभ्यों का वेतन राज्यनियम द्वारा निश्चित होता है। प्रतिनिधि सभा की कई छोटी छोटी कमेटियाँ होती हैं जिनमें प्रतिनिधि सभा के प्रायः सब दल अपनी अपनी प्रधानता से जगह पाते हैं। सब मुख्य मुख्य प्रस्ताव और विल पहले इन कमेटियों में विचारे जाते हैं और इसके उपरांत रीशटैंग तथा प्रतिनिधि सभा में उन

पर विचार होता है। बहुधा प्रतिनिधि सभा का मुख्य दल अलग से भी मुख्य मुख्य प्रस्तावों पर विचार कर लेता है श्रीर इनका निर्णय कमेटी श्रीर प्रतिनिधि सभा में भी पास हो जाता है।

जर्मनी में दो प्रकार के न्यायालय हैं। एक तो वे जो साधारणतः न्याय करते हैं श्रीर दूसरे वे जो शासन संबंधों सामलों की देखभाल करते हैं। साधान्यायालय रण न्यायालयों में सबसे बड़ा सदर न्यायालय (Supreme Court) है। उसी के नीचे भिन्न भिन्न राष्ट्रों के राष्ट्रोय न्यायालय हैं। सदर न्यायालय के श्रीतरिक्त दूसरा केंद्रोय न्यायालय नहीं है।

जर्मन शासन-प्रणाली की सवसे विचित्र वात यह है कि
यहाँ राज्य के हाथ में राजनीतिक शासन के साथ साथ आर्थिक
शासन भी है। जिस प्रकार राजनीतिक
शार्थिक समिति
कार्य के लिये ज्यवस्थापिका सभा है, उसी
प्रकार आर्थिक शासन के लिये भी राष्ट्रसंघटन की एक
आर्थिक समिति है। यह सत्य है कि इस समिति की उतनी
शिक्त नहीं है जितनी राजनीतिक पार्लिमेंट की है; परंतु
फिर भी अर्थ संबंधो राज्यनियमों के वनाने में और उनके शासन
में इस समिति का वहुत हाथ है। इस समिति को अधिकार
है कि वह मंत्रिसभा के पास किसी अर्थ संबंधो प्रस्ताव पर
प्रपनी राय भेजे या स्वयं अर्थ संबंधो कोई प्रस्ताव ही मेजे।
इसकी राय और प्रस्ताव मंत्रिसभा प्रतिनिधि सभा के समन्त

पंश कर देती है। किसी निर्णय पर छाने के पहले प्रतिनिधि सभा की इस राय पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रतिनिधि सभा की भी यदि कोई छार्थिक राज्यनियम बनाना होता है, तो वह पहले उसे छार्थिक समिति के ही पास उसकी राय के लिये भेजती है।

म्राजकल म्रार्घिक समिति में कुल ३२६ सदस्य हैं। इनका निर्वाचन भी ध्यान देने योग्य है। प्रत्येक जिले में कई स्थानीय मजदूर समितियाँ ग्रीर मालिक समितियाँ हैं। शासन-पद्धति के श्रनुसार प्रत्येक जिले की स्थानीय मजदूर तथा मालिक समितियाँ श्रपने श्रपने प्रतिनिधि भेजकर एक एक जिला-मजदूर समिति श्रीर जिला-मालिक समिति वनावेंगी। ये जिला समितियाँ संपूर्ण जर्मन राष्ट्र-संघटन की आर्थिक समिति 'के लिये अपने अपने श्रिवनिधि भेजेंगी। तात्पर्य यह कि राष्ट्र-संघटन की आर्थिक समिति में मजदूर जिला समिति तथा मालिक जिला समिति होनों के प्रविनिधि होंगे। यद्यपि सन् १६१६ की शासन-प्रणाली ने इन समितियों की स्थापना की श्राज्ञा दी है, तथापि अभी जिला समितियां स्थापित नहीं हो पाई हैं। अतः आर्थिक समिति में प्राजकल स्थानीय मजदूर तथा मालिक समितियों के ही प्रतिनिधि हैं। इन समितियों की रखने में राज्य की नीति यह है कि धीरे धीरे जर्मनी में साम्यवाद स्थापित हो जाय।

उपर्युक्त वर्णन के उपरांत जर्मनी के मिन्न भिन्न दलों का इतिहास भी लिखना आवश्यक प्रतीत होता है। सम्राट् के जमाने में जर्मनी में बहुत से दल थे और वर्मन दलवंदी ये दिच्चिणीय (Right) \*और वामीय (Left) †के वीच में नरम गरम थे। बिलकुल दिच्चिण में अत्यंत संकुचित (Agrarians and Conservatives) दल था। इनकी शक्ति देहाती जिलों के प्रतिनिधियों में थी। यद्यपि इनकी संख्या अधिक नहीं होती थी, तथापि इनमें एकता होने के कारण ये काफी शक्ति रखते थे। ये प्राचीन एकसत्तात्मक राज्य के कहर हामी थे। इनके बाद कुछ कम संकुचित विचारवालों का दल था। ये Free Conservatives कहलाते थे।

इनके वाद एक तीसरा दल या जो मध्य (Center)

श्रीर धार्मिक दल कहलाता था। ये रोमन केथे। लिक मत के

थे श्रीर इस दल की उत्पत्ति विस्मार्क के समय में हुई थी, जब
विस्मार्क ने रोमन केथे। लिक मतवालों का विरोध किया था।
इनकी मुख्य शक्ति रहर, ववेरिया तथा अन्य दिल्लाधी
राष्ट्रों में थी।

वाम भाग की ओर बढ़ते हुए मध्यम श्रेगी की जनता से शक्ति पानेवाले उन्नत तथा उदार दलवाले ( Progressives

क्ष संकुचित विचारवाले ।

<sup>†</sup> **उदार विचारवाले** ।

and National Liberals) थे। ग्रंत में समष्टिवादियों (Social Democrats) का दल या जो लड़ाई के पहले सबसे ज्यादा वामीय श्रीर गरम था। प्राचीन प्रतिनिधि सभा में डपर्युक्त छ: दल ही थे। किंतु सन् १८१२ के निर्वाचन में धार्मिक दलवाले प्रतिनिधियों की प्रतिनिधि सभा में श्रधिकता थीं । संपूर्ण प्रतिनिधि सभा के सभ्यों में इस दल की संख्या है थी। राज्यकार्य बीच के दलवालों के ही हाथ में था। शासन कार्य में सन् १८१४ के पहले किसी कट्टर समण्टिवादी की भाग नहीं मिलता था।

महासमर के समय जर्मनी में नया निर्वाचन नहीं हुआ। सन् १-६१२ का ही निर्वाचन ग्रंत तक चलता रहा। फिर सन १ ६१ ६ में शासन-प्रणाली निर्माण करने के लिये प्रतिनिधि सहासभा के लिये नया निर्वाचन हुआ। पुराने दल नए नए नाम रखकर पुन: सामने ग्राए। किंतु इनके श्रतिरिक्त एक दल धीर उत्पन्न हुछा जो समब्दिवादियों से भी ज्यादा गरम था। यह स्वतंत्र साम्यवादियों (Independent Socialists) का दल घा। जो दल अधिक संकुचित विचार का नहीं था, वह उदार दलवालों से मिल गया। श्रतः वीमर महासभा में भी छ: दल उपस्थित थे। शासन-पद्धति के निर्माण में वीच के दल भ्रापस में मिल गए श्रीर ऋत्यंत दिचारीय तथा ऋत्यंत वामीय ( Nationalists and Independent Socialists ) इस संघटन से दूर रहे। प्राचीन जर्मन महामंत्री ने, कैसर के

सम्राट् पद छोड़ने पर, राज्य की वागडोर समष्टिवादियों के नेता एवर्ट के हाथ में दो थी।

सन् १६२० में नवीन प्रतिनिधि सभा का निर्वाचन हुआ। इसमें भी समष्टिवादियों (Social Democrats) की वहु-संख्या थी। कुल सभ्यों में इनकी संख्या ११२ थी; अर्थात् १ हिस्सा। सन् १६२४ तक कई मंत्रिसभाएँ बनीं और टूटीं, परंतु इन पर इन मध्य दलों ही का कब्जा था।

मई सन् १-६२४ में फिर नया निर्वाचन हुआ। समष्टि-वादियों की शक्ति घट चली थी और दोनों ओर के गरम दल-वालों की शक्ति वड़ रही थी। किंतु निर्वाचन में फिर भी मध्य दलों की ही संख्या अधिक रही। यद्यपि मध्य दलों के लोगों की संख्या अधिक थी, तथापि इतनी अधिक न थी कि अन्य सब दलों को दबा रखती। इससे न तो गरम दल-वालों का ही कब्जा रह सकता था और न नरम दलवालों का ही। फल यह हुआ कि दिसंवर सन् १६२४ में पुनः नया निर्वाचन करना पड़ा। किंतु ता भा दानों तरफ के गरम दलवालों की कुछ हार रही। फिर भी मध्य श्रीर नरम दल-वालों का प्रधिकार उचित रीति से नहीं जमने पाया था। दक्तिण श्रीर के दलवाले मध्य दलवालें। के मौके पर काम नहीं देते थे। नतीजा यह हुआ कि कुछ काल तक तो मंत्रिसभा ही नहीं रही; परंतु ग्रंत में श्रत्यंत संकुचित दल को ही मंत्र-सभा में प्रधानता प्राप्त हुई।

इससे स्पष्ट है कि जर्मनी में संकुचित दलवालों का प्रभाव भीरे भीरे बढ़ता श्रा रहा है। राष्ट्र-संघटन का प्रधान भी इसी दल का है। इनकी नीति वही है जो श्राचीन जर्मन साम्राज्य की यी। इनकी पुरानी बातें भूली नहीं हैं श्रीर ये पुनः जर्मनी की सेनाशक्ति बढ़ाना चाहते हैं श्रीर महासमर में की जर्मनी की हार का बदला लेना चाहते हैं। जर्मनी की प्रगति से तो ऐसा ही मालूम होता है कि शायद इस दल का जोर पीर बढ़े। श्रव तो कुछ ऐसी भी राय सामने श्राने लगी है कि बीमर शासन-प्रणाली में कुछ हैर कर करना चाहिए। ऐसी दशा में जर्मनी का भविष्य क्या होता है, सो देखना चाहिए।

जर्मन राष्ट्र-संघटन की नवीन शासन-प्रणाली देखने के वाद भिन्न भिन्न राष्ट्रों की शासन-प्रणाली पर भी कुछ कहना आवश्यक प्रतीत होता है। हम ऊपर राष्ट्रीय शासन-प्रणाली वता ही चुके हैं कि वीमर शासन-पद्धति के अनुसार भिन्न भिन्न राष्ट्रों को अपनी अपनी शासन-प्रणाली निर्माण करने का अधिकार दिया गया था और यह भी आदेश किया गया था कि सब राष्ट्रों को प्रजा की प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन-प्रणाली ही बनानी होगी। इस मूल सिद्धांत को लेकर भिन्न भिन्न राष्ट्रों ने अपनी अपनी शासन-प्रणाली निर्मित की। यद्यपि इनमें मूल बातों में एकता है, तथापि कई राष्ट्र एक दूसरे से बहुत भिन्न शासन-प्रणाली रखते हैं।

आजकल जर्मनी में स्वतंत्र नगरों को मिलाकर कुल १८ राष्ट्र हैं। हम यहाँ इन सबमें बड़े और महत्त्वपूर्ण प्रशिया का ही वर्णन करेंगे। प्रशिया की व्यवस्थापिका सभा दो सभाओं की वनी हुई है—ग्रंतरंग सभा (Staatrat) और प्रतिनिधि सभा (Lantag)। प्रतिनिधि सभा की अविध चार वर्ष की होती है और इसके सभ्य प्रत्येक वालिंग स्त्री पुरुष द्वारा, जनता के अनुपात से और सीधे तौर पर चुने जाते हैं। ग्रंतरंग सभा में प्रशिया के भिन्न भिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि ग्राते हैं ग्रेंगरंग सभा की अविध निश्चित नहीं है; इसके सभ्य प्रांतोंय निर्वाचन के साथ ही बदलते हैं।

राज्यितयम बनाने में प्रायः दोनों सभाओं की सम्मित होनी चाहिए; किंतु प्रतिनिधि सभा को फिर भी अंतरंग सभा की अपेचा अधिक अधिकार प्राप्त हैं। यदि अंतरंग सभा द्वारा रह किया हुआ कोई प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा है बहुमत से पास कर दे तो वह राज्यितयम हो जाता है। किंतु धन संबंधी विषयों में प्रतिनिधि सभा अंतरंग सभा के विरुद्ध इस तरह नहीं जा सकती, यदि अंतरंग सभा को मंत्रिसभा की सम्मित प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त जनता को भी राज्यितयम के लिये प्रस्ताव करने का और जनसम्मित देने का अधिकार है; परंतु आय-ज्यय संबंधी, कर संबंधी और राज्यसेवकों के वेतन से संबंध रखने-वाले विषयों में जनता को जनसम्मित का अधिकार नहीं है। प्रशिया का राजकीय अध्यच कोई प्रधान नहीं है। राज्य का सारा भार मंत्रिसभा ही पर है। इस सभा के सिर पर प्राइमिमिनिस्टर या प्रधान मंत्रो है। प्रधान मंत्री प्रतिनिधि सभा हारा नियुक्त किया जाता है श्रीर वह फिर श्रपनी मंत्रिसभा तैयार करता है। मंत्रिसभा को प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तर-दायो रहना पढ़ता है। किंतु मंत्रिसभा का कोई मंत्री प्रतिनिधि सभा के कुल सभ्यों के श्राधे से ज्यादा मत के बिना निकाला नहीं जा सकता। श्रंतरंग सभा श्रीर प्रतिनिधि सभा के समापतियों की सम्मति पाकर प्रधान मंत्री प्रतिनिधि सभा की वरसास्त भी कर सकता है।

प्रशियन लार्ड सभा के सभ्य प्रायः वड़े वड़े राज्याधिकारी, तात्लुकंदार, राजवंशीय लोग तथा भ्रन्य इसी प्रकार के राज्य हारा सम्मानित व्यक्ति हुम्रा करते थे। हारा सम्मानित व्यक्ति हुम्रा करते थे। तीस वर्ष की म्रवस्था से अधिक म्रवस्थानवाले ही लार्ड सभा के सभ्य वन सकते थे। १८५७ में इस सभा के सभ्यों की संख्या लगभग ३०० थो। इनमें से १०० के लगभग ताल्लुकंदार थे श्रीर १०० ही ताल्लुकंदारों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भी थे। सारांश यह कि लार्ड सभा के म्रिक सभ्य प्रायः ताल्लुकंदारों में से ही भ्राते थे। ये लोग राज्य के श्रतिशय भक्त होते थें धार उन्हें देश में बहुत सुधार भी पसंद नहीं था। म्राय-व्यय संबंधी वजट तथा इससे संबंध रखनेवाले भ्रन्य सब प्रस्ताव पहले पहल प्रतिनिधि सभा में

ही पास होते थे तथा वहाँ से पास होकर लार्ड सभा में भेजे जाते थे। लार्ड सभा को उन प्रस्तावों में सुधार का श्रिध-कार प्राप्त नहीं था। लार्ड सभा जे। कुछ नियमानुसार कर सकती थी, वह यही कि उन्हें चाहे पास करे, चाहे न पास करे। परंतु वास्तव में लार्ड सभा के सभ्य उन प्रस्तावों में वड़ी स्वतंत्रता से काट-छाँट करते थे।

# पाँचवाँ परिच्छेद

## अमेरिका के संयुक्त-गज्य

श्रमेरिका के संयुक्त-राज्य राष्ट्र-संघटनात्मक राज्य का एक उत्तम नमूना प्रदर्शित करते हैं। इस राष्ट्र-संघटन में श्रनेक स्वतंत्र राष्ट्र हैं जिन्हें श्रपने श्रपने राष्ट्रों के शासन में पूर्ण श्रधिकार है। परंतु इन सब राष्ट्रों ने स्वेच्छा से मिलकर एक इहत् राष्ट्र-संघटन कर लिया है श्रीर सब राष्ट्रों के बाह्य शासन के लिये एक शासन-पद्धति निर्मित कर ली है। इस शासन-पद्धति का श्रारम्भ सन् १७८७ ईस्वी में हुआ था।

इस शासन-पद्धित का मुख्य ग्रंग इसकी जातीय सभा ( Congress ) है। इस जातीय सभा द्वारा ही संयुक्त राज्य के नियम बनाए जाते हैं। इस सभा के देा भाग हैं—( ? ) राष्ट्र सभा ग्रीर ( २ ) प्रतिनिधि सभा।

श्रमेरिका की राष्ट्र सभा संसार के अन्य सब सभ्य देशों की राष्ट्र सभाओं की अपेचा श्रधिक ध्यान देने योग्य है। सहाशयबाइस की सम्मति में तो श्रमेरि-

श्रमेरिकन राष्ट्र सभा कन Senate.

कन शासन-पद्धति के निर्माताओं की बुद्धि की यह अनुपम तथा अद्भुत कृति है।

कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि श्रमेरिका की राष्ट्र सभा ने श्रपना कार्य बहुत कुछ सफलता से किया है। श्रमेरिकन शासन-पद्धति की तृतीय धारा में लिखा हुमा है—'श्रमे-रिका की राष्ट्र सभा में प्रत्येक श्रमेरिकन राष्ट्र की श्रोर से दें। सभ्यों का श्राना श्रावश्यक है। इन सभ्यों की उस राष्ट्र के नियम-निर्माताश्रों तथा शासकों ने चुना हो, न कि प्रजा ने। राष्ट्र सभा के प्रत्येक सभ्य की एक से श्रधिक सम्मित देने का श्रधिकार नहीं होगा।' श्रागे चलकर उसी शासन-पद्धति में यह भी लिखा हुश्रा है—'राष्ट्र सभा के सभ्यों का एक तिहाई भाग प्रति दूसरे वर्ष वदलता रहेगा। ३० वर्ष से न्यून श्रवस्थावाले, श्रमेरिका में न रहनेवाले तथा भिन्न राष्ट्र के निवासी व्यक्ति की राष्ट्र सभा का सभ्य चुनकर नहीं भेजा जा सकता।'

यहाँ पर यह एक वात लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है कि अमेरिकन शासन-पद्धित के निर्माताओं का राष्ट्र सभा के निर्माण में उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों को भेजना न था। उनका जो कुछ विचार था, वह यह था कि इसमें भिन्न भिन्न राष्ट्रों के नियम-निर्माताओं तथा शासकों के ही प्रतिनिधि आवें। अमेरिका के राजनीतिक प्रवंध तथा शासन में वहाँ को राष्ट्र सभा ही मुख्य है। भिन्न भिन्न राष्ट्रों को जनता ने चिरकाल से अपने अपने शासकों का चुनाव ही इस दृष्टि से करना प्रारंभ कर दिया है कि वह उनके अभीष्ट व्यक्ति को ही राष्ट्र सभा में सभ्य के तौर पर चुनकर भेजा करे। इस प्रकार शासन-पद्धित के निर्माताओं का उद्देश्य सर्वधा

भंग किया गया है श्रीर श्रव उसका कुछ भी ध्यान रखकर कार्य महीं किया जाता।

अमेरिकन राष्ट्र सभा का एक वड़ा भारी गुण यह है कि वह सर्वदा स्थिर रहती है। यद्यपि उसके कुछ सभ्य प्रति दूसरे वर्ष वदलते रहते हैं, तथापि सभ्यों से वह कभी रिक्त नहीं होती; दो तिहाई सभ्य सदा उसमें विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार यद्यपि अमेरिकन राष्ट्र सभा के सभ्य वदलते रहते हैं, परंतु वह स्वयं स्थिर रहती है।

अमेरिकन राष्ट्र सभा में राष्ट्र-संवदन के संपूर्ण राष्ट्रों को मभ्य भेजने का समान श्रिधकार प्राप्त है। इस एक समानता के कारण ही छोटे छोटे अमेरिकन राष्ट्रों ने प्रतिनिधि सभा में जनसंख्या के अनुसार सभ्य भेजने के नियम को स्वीकृत किया है; क्योंकि राष्ट्र सभा में संपूर्ण राष्ट्रों के समान अधि-कार होने से बड़े राष्ट्र प्रतिनिधि सभा में अधिक सभ्यों को भेजते हुए भी छोटे राष्ट्रों पर अत्याचार करने में असमर्थ हैं।

आरंभ में अमेरिकन राष्ट्र सभा में केवल २६ ही सभ्य थे, परंतु आजकल ६० हैं। संसार के अन्य सभ्य देशों की अपेचा अमेरिकन राष्ट्र सभा के सभ्यों की संख्या वहुत ही कम प्रतीत होती हैं। यह नीचे लिखे ब्योरे से विलकुल स्पष्ट हो जायगा।

> देश सभ्य ग्रमेरिकन राष्ट्र सभा ६० ग्रॅगरेजी लार्ड सभा ७४०

देश सभ्य फरांसीसी लार्ड सभा ३१४ कनाडा की ,, ,, स्६ ग्रास्ट्रेलिया की ,, ,, ३६

श्रमेरिकन राष्ट्र सभा के सभ्यों की संख्या का न्यून होना उसके लिये श्रच्छा ही है। इससे संघटन का कार्य वहुत ही श्रच्छी तरह से किया जा सकता है। श्रमेरिकन राष्ट्र सभा के तीन प्रकार के कार्य कहे जा सकते हैं—(१) नियम संवंधी, (२) न्याय संवंधी श्रीर (३) शासन संवंधी।

राष्ट्र सभा की नियामक शक्ति श्राय-व्यय के प्रश्तिवों की छोड़कर प्रतिनिधि सभा के साथ मिली हुई है। कर संवंधी प्रस्तावों को छोड़कर कोई प्रस्ताव जाति की दोनों सभाश्रों में से कोई सभा पेश कर सकती है। राष्ट्र सभा का प्रस्तावों के पेश करने में वड़ा भारी हाथ है। श्रायव्यय संवंधी प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में ही पहले पेश हो सकते हैं तथा फिर राष्ट्र सभा में जाते हैं। इन प्रस्तावों में भी राष्ट्र सभा के सभ्य पर्थाप्त काट छाँट करने में स्वतंत्र हैं। यहि दोनों ही सभाश्रों का किसी प्रस्ताव पर विवाद हो तथा वे दोनों ही उसे पास करने में सत्रद्ध न हों, तो उस दशा में राष्ट्र सभा तथा प्रतिनिधि सभा परस्पर मिलकर एक नवीन उपसमिति वनाती हैं। उपसमिति जो निर्णय दे, वही निर्णय देनों सभाएँ उस विवाद हारवह प्रस्ताव के विषय में मान लेती

हैं। प्रस्ताव जब तक दोनों सभाश्रों में पास न हो ले, तब तक प्रधान के पास नहीं भेजा जाता। प्रस्ताव खोक्कत करना या न करना प्रधान के हाथ में है। परंतु यदि हैं सम्मित से जातीय सभा की दोनों सभाएँ उस प्रस्ताव की पुन: पास कर दें, ते। वह प्रस्ताव विना प्रधान की खीक्कित के ही राज्यनियम हो जाता है। यदि सभाश्रों के एक अधिवेशन में कोई प्रस्ताव पास न हो सके ते। वह छोड़ा नहीं जाता। अगले अधिवेशन में उस पर पुन: विचार होता है तथा यदि उसे पास करना होता है तो पास कर दिया जाता है।

श्रमेरिकन राष्ट्र सभा श्रॅगरेजी लार्ड सभा के खद्दश न्याय का कार्य भी करती है। शासन-पद्धति की पहली श्रीर दूसरी नियमधारा के अनुसार जहाँ प्रतिनिधि सभा में किसी की अपराधी है उदाँ अपराधी के अपराध का न्याय करना राष्ट्र सभा के हाथ में है। जब अमेरिका के प्रधान पर गुकदमा खड़ा हो, तब राष्ट्र का मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्र सभा में प्रधान का पद शहण करता है, जो प्राय: अमेरिका का उपप्रधान भी होता है। राष्ट्र सभा ने न्याय सभा के रूप में अभी तक कार्य बहुत ही अच्छी तरह से किया है। यह भी इसी लिये कि प्राय: राष्ट्र सभा के बहुत से सभ्य देश के बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्राड्विवाक ही हुआ करते हैं। यह ते। सुआ राष्ट्र सभा का न्याय संबंधी कार्य; अब हम उसके शासन संबंधी कार्य पर कुछ लिखेंगे।

राजदूत, मुख्य न्यायाधीश, मंत्रो तथा राष्ट्र-संघटन के अन्य अधिकारियों को नियत करने में राष्ट्र सभा प्रधान का हाथ वँटाती है। प्राय: प्रधान द्वारा निर्दिष्ट मंत्रिसमा के सभ्यों को राष्ट्र सभा विना किसी प्रकार के वेलिने चालने के ही स्वोकृत कर लेती है। यह एक रीति सी वन गई है श्रीर राष्ट्र सभा के सभ्यों का कथन है कि ऐसा करना ही उचित भी है; क्योंकि, मंत्रिसभा के सभ्यों का उत्तरदायित्व जहाँ प्रधान पर है, वहाँ उसी के द्वारा उनका चुनाव भी आवश्यक है। यद्यपि निम्नलिखित अधिकारियों के नियत करने में राष्ट सभा की खोकृति स्रावश्यक है, परंतु यहाँ पर भी राष्ट्र सभा ने प्रधान को हो बहुत कुछ खतंत्रता दी है। वे अधिकारी ये हैं--(१) राजदूत, (२) राष्ट्रोय न्यायाघोश, (३) भिन्न भिन्न विभागों के मुख्य ऋधिकारी, (४) नैसिनाधिपति, (५) स्थलसेना-धिपति इत्यादि । राष्ट्र सभा प्रायः भिन्न भिन्न राष्ट्रों के ग्रधि-कारियों को नियत किया करती है। कई एक शक्तिशाली प्रधानों ने राष्ट्र सभा के इस अधिकार पर बहुत ही दाँत पीसे, परंतु यह अधिकार अभी तक उसी के हाथ में हैं, प्रधान उसे अपने हाध में न ले सका। अन्य छोटे छोटे अधिकारियों की भी या तो प्रधान ही नियत करता है या 'राज्यनियस स्मिति' (Courts of Law) नियत करती है।

राष्ट्र सभा तथा प्रधान का उपरिक्ति कित कार्यों में सिन्स-लित अधिकार शासन कार्य में तथा राजकीय प्रवंध में विलंब ष्प्रवरय करवाता है। श्रारम्भ में प्रधान पर राष्ट्र सभा का वंधन इसी लिये रखा गया श्रा कि वह स्वेच्छाचारी न ही सके। कुछ भी हो, श्रिधकारियों के नियत करने में राष्ट्र सभा तथा प्रधान के सम्मिलित श्रिधकार से जो हानियाँ हैं, वे स्पष्ट ही हैं, उनकी छिपाया नहीं जा सकता।

विदेशों के साथ संधि आदि करने में भी प्रधान राष्ट्र सभा के पंजे में जकड़ा हुआ हैं। शासन-पद्धति के निर्माताओं के काल में राष्ट्र सभा के सभ्य केवल २६ ही थे। उस समय वह एक छाटों सी गुप्त सभा का कार्य भले प्रकार से कर सकती थी; परंतु इस समय उसके सभ्यों की संख्या पर्याप्त है, अतः विदेशीं संधि का विषय भी प्रधान तथा राष्ट्र सभा में दोनों के हाथ में सम्मिलित तीर पर होना अत्यंत हानिकारक है। यदि अमेरिका की स्थिति भी युरोपीय देशों के सहश होती तो इसका सुधार शीच ही करना पड़ता। दैवी घटना से अमेरिका युद्ध आदि के कगड़ों से अभी वहुत दूर है; अतः इसको अभी तक इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता का अनुभव नहीं हुआ है।

ग्रमेरिका की प्रतिनिधि सभा में श्रमेरिकन राष्ट्रों के प्रति-निधि नहीं होते, श्रपितु श्रमेरिकन जनता की श्रोर से वे जोग चुने जाते हैं। भिन्न भिन्न राष्ट्रों को उनकी जनसंख्या के श्रनुसार सभ्य भेजने का श्रधिकार मिला हुआ है। श्रारंभ में जातीय सभा ने जनसंख्या के अनुसार जितने सभ्य नियत किए थे, उनकी संख्या ६५ थी। उस समय प्रतिनिधि तथा जनसंख्या का अनुपात १:३०००० था। परंतु अब यह अनुपात बदल गया है और प्रतिनिधियों की संख्या भी बदल गई है। आजकल प्रतिनिधि सभा के सभ्य ४३५ हैं और प्रतिनिधि तथा जनसंख्या का अनुपात भी १:२३०००० है। कई लोगों की तो यह राय है कि प्रतिनिधि सभा की संख्या अब अपनी हद तक पहुँच गई है और अब इससे अधिक नहीं होनो चाहिए। अमेरिका में दसवें वर्ष गणना की जाती है और उसी गणना के अनुसार दस वर्षों के लिये प्रत्येक राष्ट्र की प्रतिनिधि भेजने की संख्या निश्चत कर दी जाती है। प्रतिनिधि सभा का प्रति युग्म वर्षों (जैसे १८-६२, ६४, ६६) में ही चुनाव हुआ करता है।

प्रतिनिधि सभा के सभ्य के तार पर चुने जाने के लिये निम्निलिखित वातों का किसी न्यक्ति में द्वीना आवश्यक है।

- (१) भ्रवस्था पचीस वर्ष से कम न हो।
- (२) सात वर्ष से अमेरिका का नागरिक हो।
- (३) चुनाव के समय उसी राष्ट्र में रहता हो जिसकी ग्रीर से वह चुना गया हो।

प्रतिनिधि सभा के सभ्य प्रायः दे। वर्ष के लियं हो चुने जाते हैं। राष्ट्र सभा के सभ्यों के सदृश इनका चुनाव नहीं होता। इसका परियाम यह होता है कि प्रति द्वितीय वर्ष संपूर्ण प्रतिनिधि सभा नवीन रूप से चुनी जाती है। राष्ट्रसभा कं शीर्षक में यह लिखा जा चुका है कि वह एक प्रकार से स्थिर कही जाती है, क्योंकि उसके हैं सभ्य सदा ही विद्यमान रहते हैं। परंतु अमेरिकन शासन-पद्धति में प्रतिनिधि सभा के अनुसार ही राष्ट्र सभा भी बदलती हुई ही गिनी जाती हैं। हष्टांत के तीर पर १८६५—६७ की जातीय सभा के अधिवेशन की ५४ वाँ अधिवेशन कहा जाता है, यह इसलिये कि उस समय प्रतिनिधि सभा का ५४ वाँ अधिवेशन था।

श्रमेरिकन शासन-पद्धति ने चुनाव के लियं कोई विशेष गुण नियत नहीं किया है। जातीय सभा का यह निर्णय है कि भिन्न भिन्न राष्ट्रों के स्वराष्ट्रोय शासन के लियं जो जो व्यक्ति राष्ट्राय शासकों को चुननेवाले हों, वे ही राष्ट्र सभा तथा प्रतिनिधिसभा के सभ्यों के चुनने के श्रधिकारी हो सकते हैं।

सारांश यह कि अमेरिका में प्रतिनिधियों के चुनाव में भिन्न भिन्न राष्ट्रों के अपने अपने नियम ही लगते हैं, न कि राष्ट्र-संघटन के।

प्रतिनिधि सभा के सभ्यों के चुनाव में प्रायः ४० से ६० वर्ष की अवस्था के वीच के ही न्यक्ति आते हैं। जब ५० वीं जातीय सभा का निरीचण किया गया था, तब मालूम हुआ था कि उसमें लगभग है सभ्य वकील तथा वैरिस्टर थे। इसी प्रकार ५२ वीं जातीय सभा के समय भी इनकी संख्या जुल सभ्यों की है ही थी। वकीलों तथा वैरिस्टरों से उतरकर अमेरिकन जातीय सभाओं में न्यापारियों तथा न्यवसायियों

की संख्या हुआ करती है। परंतु यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि अमेरिका के राज्याधिकारी इसके सभ्य नहीं होते और अमेरिका के प्रसिद्ध प्रसिद्ध धनाट्य व्यक्ति भी इसके सभ्य नहीं वनते, क्योंकि उनकी इतना समय नहीं होता कि वे अपना काम छोड़कर देश की राजनीति में भाग ले सके ।

प्रतिनिधि सभा में भी राष्ट्र सभा के सदृश अपने ही नियम हैं। प्रायः प्रतिनिधि सभा को अपनी उपसमितियों के लिये भी नियम वनाने पड़ते हैं। प्रतिनिधि सभा के सभ्य इतने अधिक होते हैं कि किसी कार्य का उनके द्वारा होना कठिन होता है। अतः प्रतिनिधि सभा अपने संपूर्ण कार्य उपसमितियों द्वारा ही करवाती है। उपसमितियों के सभ्यों का चुनाव एकमात्र प्रतिनिधि सभा के प्रधान के ही हाध में है; श्रीर यही एक कार्य है जिससे प्रतिनिधि सभा के प्रधान की शक्ति संपूर्ण अमेरिकन शासन पद्धति में एक समभी जाती है। प्रतिनिधि सभा की उपसमितियों की शक्ति अपने अपने कार्य में वड़ी भारी है; श्रीर यह क्यों ? इसी लिये कि उपसमितियों के हाथ में ही प्रतिनिधि सभा ने अपनी लगभग संपूर्ण शक्ति वाँट दी है। राष्ट्र सभा के सभ्य संख्या में घोड़े होते हैं, घत: वे घ्रपनी उपसमितियों के वार्षिक विव-रण को पूर्ण तैर पर सुनते हैं तथा विचारते हैं, स्थान स्थान . पर उसमें सुधार भी करते हैं; परंतु प्रतिनिधि सभा भ्रपनी अपनी उपसमितियों के वार्षिक विवरण की इस प्रकार

श्रालोचना नहीं फर सकती; क्योंकि उसके सभ्यों की संख्या यहुत श्रधिक है। श्रभी इमने यह दिखाया है कि किस प्रकार उपसमितियों के द्वाय में प्रतिनिधि सभा की संपूर्ण शक्ति चली गई है। यहां पर म्वयं ही यह विचार कर लेना चाहिए कि उस व्यक्ति की कितनी भ्रधिक शक्ति होगी जी एकमात्र इन उपसमितियों के सभ्यों का चुननेवाला हो। प्रतिनिधि मभा के प्रधान की शक्ति इसी लिये अनुपमंय है। इसके चुनाव कं काल में प्रतिनिधि सभा में जो विचोभ होता है, वह देखने लायक है। प्रतिनिधि सभा अपने प्रधान की आप ही चुनती है तथा उसे 'प्रधान' कं स्थान पर ग्रॅगरेज़ो प्रतिनिधि-सभा के सदृश 'प्रवक्ता' (Speakar) का नाम देती है। कुछ भी हो, ग्रॅंगरंजी तथा ग्रमेरिकन प्रवक्ता में श्राकाश पाताल का श्रंतर होता है।

श्रॅगरेजी प्रवक्ता का मुख्य गुण 'निष्पचता' होता है।
यद्यपि वह भी किसी न किसी दल की श्रोर से ही चुना जाता
है, परंतु ज्यों ही वह वेंच से उठकर प्रधान का पद शहण करता
है, उसी समय वह दल संवंधी वंधनों की छोड़कर सबकी एक
ही दृष्टि से देखने लगता है। चाहे उसका कोई मित्र हो चाहे
शत्रु हो, प्रवक्ता के रूप में उसके लिये सब एक से हैं।
श्रॅगरेजी प्रवक्ता का भी मान, शक्ति तथा श्रधिकार पर्याप्त
होता है, परंतु वह इसलिये नहीं कि उसके पास कोई राज-।
नीतिक शक्ति नहीं है। यद्यपि वह भी प्रतिनिधि सभा में किसी

एक दल को प्रवलता दे सकता है, परंतु वह ऐसा नहीं करता, क्योंकि इँगलैंड में आरंभ से ही ऐसा चला आया है।

परंतु अमेरिकन 'प्रवक्ता' को तो पचपात की मूर्ति कहा जा सकता है। वह प्रतिनिधि सभा की जितनी उपसमि-तियाँ वनाता है. उनमें अपने मित्रों तथा अपने दलवालों की ही रखता है। उपसमितियों के प्रधान को भी अमेरिकन प्रवक्ता ही चुना करता है। इस कार्य में यद्यपि उसे पर्याप्त परिश्रम तथा चिंताओं का सामना करना पड़ता है, परंतु शक्ति के साथ ये वाते रहा ही करती हैं। अमेरिकन प्रवक्ता की शक्ति की ऋँगरेजी महामंत्री से उपमा दीं जा सकती है। दोनों को ऋपनी ऋपनी समितियों के बनाने में समान चिंताश्रों का सामना करना पड़ता है। अमेरिका के प्रवक्ता की शक्ति तथा मुख्यता इसी से समभी जा सकती है कि उसका वेतन १६०० पाउंड है जे। कि अमेरिका जैसे देश में बहुत ही अधिक समभा जाता है। प्रवक्ता मान तथा दर्जे में उपप्रधान के नीचे तथा मुख्य न्यायाधीश के तुल्य समभा जाता है।

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि किसी प्रस्ताव के राज्यनियम वनने के लिये दोनों सभाश्रों की स्वीकृति श्रीर

प्रधान के हस्ताचर का होना आवश्यक है। यदि प्रधान हस्ताचर न करे तथा प्रस्ताव को सभाओं के पास लौटा दें श्रीर सभाएँ पुन: उसी प्रस्ताव को अपने सभ्यों की है सम्मति से पास करें ते। वह विना किसी प्रधान के हस्ताचर के राज्यनियम वन जाता है।

प्रत्येक प्रस्ताव का प्रधान द्वारा १० दिन तक लौटा देना प्रावश्यक है। यदि वह इन दिनों के ग्रंदर न लौटा दे तो वहीं प्रस्ताव राज्यनियम बना हुन्ना समक्का जाता है। अमे-रिका में सभा के कार्य की प्रारंभ करने के लिये प्राधे सक्यों का प्रारंभ से ग्रंत तक होना ग्रावश्यक है। इँगलैंड में जहाँ प्रतिनिधि सभा में ६०० सभ्य हैं, वहाँ उसका कार्य प्रारंभ करने के लिये ४० सभ्यों का होना ही ग्रावश्यक रखा गया है। ग्रमेरिका में ग्रायज्यय संबंधी प्रस्ताव की छोड़कर कोई प्रस्ताव किसी सभा की ग्रोर से ग्रा सकता है। प्रतिनिधि सभा में जो प्रस्ताव पेश होते हैं, उनकी वार्षिक संख्या लगभग १०००० के है। यह संख्या वहुत ही ग्रधिक है।

श्रमेरिका की शासन पद्धति के अनुसार शासन की संपूर्ण शक्ति प्रधान के हाथ में हैं। परंतु एक व्यक्ति यह कार्य कैसे कर सकता है ? वास्तव में प्रधान तो बहुत से विभागों के मुख्य मुख्य अधिकारियों की नियत करता है तथा उनकी सहायता से संपूर्ण अमेरिका का शासन करता है। उपप्रधान के कोई विशेष अधिकार ही नहीं हैं। वह ते। प्रधान की अनुपिक्षिति में ही कार्य करता है धीर वैसे उसका सहायक होता है। जनता द्वारा चुने हुए सभ्य ही प्रधान का चुनाव करते हैं। इस प्रकार प्रधान का चुनाव जनता के हाथ में सीधे तैर पर नहीं है, अपितु प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। प्रत्येक राष्ट्र की जितने सभ्य जातीय सभाग्रें। के लिये चुनने पड़ते हैं, उतने ही सभ्य उन्हें प्रधान के चुनाव के लिये अलग चुनने पड़ते हैं।

शासन-पद्धित के निर्माताओं का प्रतिनिधियों द्वारा प्रधान के चुनाव में उद्देश्य यह था कि प्रतिनिधि अपनी अपनी सम्मिति द्वारा प्रधान का चुनाव करें, परंतु प्रायः आजकल ऐसा नहीं होता। प्रधान के चुनाव में भी भिन्न सिन्न दलों का हाथ है।

श्रमेरिका में उत्पन्न या शासनपद्धति के निर्माण काल में वने हुए नागरिक को छोड़कर श्रन्य किसी को प्रधान वनने का श्रधिकार नहीं है। ३५ वर्ष से न्यून श्रवस्था के व्यक्ति को प्रधान का पद प्रहण करने का श्रधिकार नहीं है। १४ वर्षों से कम वहाँ रहा हुआ व्यक्ति भी प्रधान नहीं वन सकता।

प्रधान के अमेरिका के शासक के तैर पर निम्नलिखित कार्य कहे जा सकते हैं—

- (१) त्रमेरिका के कार्य पर बुलाई हुई राष्ट्रीय सेना के स्घल तथा नौसेना के मुख्य जातीय सेनापित का पद शहण करना।
- (२) राष्ट्र सभा की अनुमित से राजदूत, राष्ट्रीय मुख्य मुख्य शासक, मुख्य न्यायाधीश तथा भिन्न भिन्न राजकीय विभागों के उच्च अधिकारियों की नियत करना।

- (३) राष्ट्रसभा के हुँ सभ्यों की अनुमति से विदेशीय राष्ट्रों से संधि आदि करना।
- (४) प्रतिनिधि सभा द्वारा दंडित व्यक्ति को छोड़कर ग्रन्य व्यक्तियों के श्रपराध चमा कर सकना।
- (५) श्रावश्यकता पड़ने पर दोनों ही सभाश्रों का इकट्ठा श्रिविवेशन बुलाना।
- (६) जो प्रस्ताव राज्यनियम बनाना मंजूर न हो, उस पर हस्ताचर न करना तथा जातीय सभाग्रें। के पास पुनर्विचार के लियं उसे लौटा देना। यदि जातीय सभा के हु सभ्य उसे पुनः पास कर दें तो वह राज्यनियम वन जाता है, यहं पहले ही लिखा जा चुका है।
  - (৩) जातीय सभा की संपूर्ण राष्ट्रों के परस्पर मेल का विश्वास दिलाते रहना।
    - (८) ग्रमंरिकन राज्याधिकारियों को कार्य सुपुर्द करना ।
    - (-६) विदेशी दृतों का स्वागत करना।
  - (१०) इस बात का ध्यान रखना कि राज्यनियमें। का संचालन विश्वासपूर्वक उचित रीति से हो रहा है या नहीं।

इन सब उपरिलिखित अधिकारी तथा कर्त्तव्यों की हम चार विभागों में वाँट सकते हैं।

- (१) विदेशियों से संबद्ध कार्यों का अधिकार।
- (२) ग्रंतरीय शासन से संबद्ध अधिकार।
- (३) नियामक अधिकार।

(४) अधिकारियों को नियत करने के संबंध में अधिकार।
अब हम इनमें से एक एक का पृथक पृथक विचार करेंगं।
अमेरिका में विदेशीय नीति का भी एक मुख्य स्थान होता,
यदि अमेरिका भी युरोप जैसे देशों की तरह भिन्न भिन्न शक्ति-

शाली विरोधी राष्ट्रों के वीच में पड़ा (१) विदेशियों से होता। अमेरिका युरोप से दूर है, अतः संबद्ध कार्यों का अधिकार युरोप के विचोभों का अमेरिका पर बहुत श्रधिक प्रभाव नहीं पड़ सकता। इस दशा में विदेशीय नीति का श्रमेरिका में मुख्य स्थान न होने पर भी श्रभी तक उनकी विशेष चित नहीं हुई है। प्रधान युद्ध की उद्घोषणा नहीं कर सकता, क्योंकि यह कार्य जातीय सभा का है। पर इसमें संदेह नहीं कि अमेरिका का प्रधान यदि चाहे तो वह राज-कार्य इस प्रकार चलावे जिससे जातीय सभा के लिये यह श्रावश्यक हो जाय कि वह युद्ध की उद्घोषणा करे। १८४५ में प्रधान पालक ने ऐसा किया भी या। प्रतिनिधि सभा का यद्यपि राजनीति में कोई प्रत्यच इस्तचेप नहीं है, तथापि श्रपनी सभा में वह भिन्न भिन्न प्रस्ताव भिन्न भिन्न राजनीतियों के विषय में पास करती रहती है श्रीर कई बार राष्ट्र सभा को भी श्रपने प्रस्तावों में सम्मिलित होने के लिये युला लिया करती है। यह तभी होता है जब किसी प्रस्ताव पर उसे विशेष वल देना होता

है। परंतु प्रधान इन प्रस्तावों पर चलने के लिये वाध्य नहीं है श्रीर प्राय: वह इन प्रस्तावों की अवहेलना ही किया करता है। प्रतिनिधि सभा उपरितिखित प्रकार से प्रधान को प्रभा-वान्त्रित नहीं कर सकती, पर वह एक दूसरी विधि से उसं प्रपनी इच्छांश्रों पर चक्त के लिये वाध्य भी कर सकती है। व्यापार-व्यवसाय की संधि तथा आयव्यय संवंधी विपयों में प्रधान प्रतिनिधि सभा के वंधन में है। आधुनिक युद्धों में धन की कितनी आवश्यकता होती है, यह किसी से छिपा नहीं है। प्रधान युद्ध उद्घोपित कर ही नहीं सकता जब तक कि प्रतिनिधि सभा कपए आदि की उसे सहायता देना स्वीकृत न कर ले। सारांश यह कि प्रधान जहाँ राष्ट्र सभा तथा प्रतिनिधि सभा के वंधन में है, वहाँ स्वतंत्र भी है। प्रति-निधि सभा की शक्ति से वह वाहर है श्रीर राष्ट्र सभा भी उसे बहुत सी वाते स्वतंत्र तीर पर करने देती है।

शांति काल में प्रधान के अधिकार श्रति परिमित होते हैं। यह इसलिये कि प्राय: भिन्न भिन्न राष्ट्र अपना प्रवंध तथा

शासन करने में वहुत कुछ खर्त त्र हैं। (२) श्रंतरीय शामन परंतु युद्ध काल में, विशेषत: दैशिक संबंधी श्रधिकार युद्ध (Civil War) में प्रधानकी शक्ति

श्चनंत सीमा तक वढ़ जाती है। युद्ध के काल में वह स्थल-सेना तथा नौसेना का मुख्य सेनापित होता है श्रीर राष्ट्र की संपूर्ण शक्ति ग्रपने हाथ में कर सकता है। यदि जातीय सभा चाहे ते। उसे उस विपत्काल में अनंत शक्तिशाली श्रीर एकमात्र स्वेन्द्राचारी का रूप भी दे सकती है। इस शक्ति से प्रधान राष्ट्र-संघटन के संपूर्ण राष्ट्रों के अंतरीय विद्रोह दमन कर सकता है; श्रीर प्रधान के भय से इस प्रकार की घटनाएँ प्रायः होती भी नहीं हैं।

श्रमेरिका का प्रधान दोनों जातीय सभाश्रों में से किसी सभा का सभ्य नहीं हो सकता! वह तो स्वयं जनता का एक अधिकारी हैं। जनता ने उसे नियामक शिक्ता की वुराइयों से प्रपने श्रापको वचाने के लिये नियत किया है तथा साथ ही उसे यह अधिकार भी दिया है कि वह जिस प्रस्ताव की चाहे, विलक्जल पास ही न करे। न अमेरिका का प्रधान श्रीर न उसके अधिकारी सभाश्रों में एक भी प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, क्योंकि वे सभाश्रों के सभ्य ही नहीं होते:

शासन-पद्धति के निर्मावाञ्चों ने राज्याधिकारियों को नियत करना प्रधान के हाथ में दिया है और इस प्रवल शक्ति का वह दुरुपयोग न कर सके, श्रतः उस पर (४) श्रिधकारियों की राष्ट्र सभा को स्वीकृति रूपी कैंद्र भी लगा नियुक्ति संबंधी श्रिधकार दी है। प्रधान जॉनसन को छोड़कर श्रन्य किसी प्रधान से राष्ट्र सभा का इस विषय में प्रायः भगड़ा नहीं हुआ है। प्रधान द्वारा नियत किए हुए बड़े बढ़े ध्रिधकारियों की सभा को हम प्रधान की मंत्रिसभा कह सकते हैं। एक बार राष्ट्र सभा की स्वीकृति से नंत्रियों की नियत करके प्रधान उन्हें पदच्युत भी कर सकता है या नहीं.

इस विषय पर चिरकाल से विवाद चल रहा है। परंतु वहत सं विद्वानों की सम्मति यही है कि वह ऐसा कर सकता है। प्रमेरिका के राजकीय विभाग तथा उनके प्रधिकारी निम्नलिखित हैं—

| विभाग                      |              |            |                    | सं               | त्री   |
|----------------------------|--------------|------------|--------------------|------------------|--------|
| (१) राष्ट्र विभाग          | •••          | •••        |                    | <b>राष्ट्र</b> स | निव    |
| (२) कोष विभाग (            | खजाने व      | न विभाग    | ( ד                | कोप              | "      |
|                            | •••          |            |                    |                  |        |
| (४) नौ विभाग               | • • •        |            | ;                  | नी               | ;;     |
| (५) न्याय विभाग            | •••          | • • •      | ٠ ۶                | याय              | ";     |
| (६) डाक तार विभा           | ग            | •••        | ₹                  | इकि ता           | τ,,    |
| ( ७ ) ग्रंतरीय विभाग       | ( गृहप्रवंध  | विभाग      | · ) 🕏              | तरीय             | "      |
| ( 🗆 ) कृपि विभाग           | •••          | •••        | ;                  | कृषि             | "      |
| श्राजकल प्राय: य           | ह प्रश्न स   | ार्वत्र उठ | ा हुआ <sup>ह</sup> | हैं कि           | श्रमे- |
| रिका में प्रसिद्ध प्रसिद्ध | व्यक्ति प्रध | ान का      | पद क्यों           | नहीं             | महाग   |
| फरते, जब कि प्रधान         | की शनि       | क तथा      | उसका               | मान              | भी     |
| वहुत ही श्रिधिक है।        | महाश         | य ब्राइर   | त की               | सम्मिति          | र में  |
|                            |              |            |                    |                  |        |

(१) पहला कारण तो यह है कि श्रमेरिका में बड़े बड़े योग्य व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करने का उतना यत्न नहीं करते जितना कि इँगलैंड तथा धन्य युरोपीय जातियों में। यह क्यों ? यह इसी लिये कि श्रमेरिका के बड़े बड़े योग्य

इसके कारण ये हैं--

## ( १४३ )

पुरुष धन एकत्र करने में जितना अनुराग रखते हैं, उतना राजनीतिक कार्यों में नहीं।

- (२) दूसरा कारण यह है कि अमेरिकन शासन-पद्धति ही इस प्रकार की है कि योग्य योग्य व्यक्तियों को प्रधान पद प्रहण करने का अवसर कम मिलता है।
- (३) तीसरा कारण यह भी कहा जा सकता है कि बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तियों के शत्रु भी पर्याप्त ही होते हैं। मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों के शत्रु ते। श्रिधक नहीं होते, परंतु मित्र अवश्य अधिक होते हैं।

## छठा परिच्छेद

## स्विट्जलैंड

सिट्जलैंड संपूर्ण युराप का खर्ग कहा जा सकता है। उच पर्वतमालिका पर स्थित स्विस् जनता जिस स्वतंत्रता देवी का राष्ट्र-संघटन का उद्भव दुग्धपान कर रही है, वह श्रन्य देशों की जनता से बहुत दूर है। स्विट्ज-लैंड में किसी एक जाति का निवास नहीं है। वह भिन्न भिन्न जातियों के व्यक्तियों की निवासभूमि है। द्वाल की मनुष्य-गणना के श्रनुसार उस स्वर्गीय देश में २०८३०-६७ जर्मन, ६३४६१३ फरांसीसी, १५५१३० इटैलियन तथा ३८३५७ रोमन भाषाभाषी जनीं का निवास है। यदि बांधवता तथा जातीयता की भिन्नता ही स्विस् जनता में होती तब भी कोई वात थी। उसमें धर्म की भिन्नता भी पर्याप्त है। उसका कारण यह है कि स्विट्जलैंड के पर्वतीय प्रदेशों के कुछ प्रांतों पर युरोप के धार्मिक परिवर्त्तनों तथा सुधारों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका परिणाम यह है कि उस स्थान के निवासी कैथोलिक धर्म के ही कट्टर पचपाती हैं। परंतु इसमें संदेह नहीं कि स्विट्रजलैंड की तराई के लोग पूर्ण प्रोटेस्टेंट भी हैं। इस प्रकार गणना करने से प्रतीत हुआ है कि स्विट्जलैंड में जहाँ प्रोटेस्टेंट हैं हैं, वहाँ कैथे। लिकीं की

संख्या है ही है। धर्म, भाषा तथा जातीयता में परस्पर सर्वधा विभिन्न स्विस जनता में कैंगिन सी 'शासन-पद्धति' उपयुक्त हो सकती है ? यह प्रश्न स्वभावतः ही चित्त में उपस्थित होता है। इसका समाधान करने से पूर्व हम स्विट्जलैंड के राजनीतिक परिवर्त्तन पर ही पहले कुछ लिख देना ग्रावश्यक समभते हैं।

स्विट्जर्लैंड में सन् १३० ६ में ही वे परिवर्त्तन आरंभ हो गए घे जिन्होंने वर्त्तमान कालीन श्रारचर्यप्रद, विचित्र स्विस शासन-पद्धति को जनम दिया है। उन दिनों में लूसर्न सरो-वर को तटस्य स्क्वीज, पूरी तथा अंतर्वेडन को प्रांतों ने सम्राट् हेनरी सप्तम से स्वतंत्रता संबंधो कई अधिकार प्राप्त कर लिए घे। १३ वीं सदी के मध्य में ही ये सवके सब प्रांत परस्पर मिल गए घे छीर यह तत्कालीन स्विस राष्ट्र-संघटन ही वर्त्तमान कालीन स्विस राष्ट्र-संघटन का जन्मदाता कहा जा सकता है। समय समय पर इस राष्ट्र-संघटन में जहाँ अन्य स्विस राष्ट्र मिलते चले गए, वहाँ इसकी शक्ति भी वहुत ही घढ़ गई। विजयी नेपोलियन ने स्विस राष्ट्र-संघटन से स्वतः लाभ उठाने की इच्छा से उसमें घ्रपनी सेना भेजी तथा तत्कालीन फरांसीसी शासन-पद्धति के अनुसार ही वहाँ की शासन-पद्धति भी कर दी श्रीर श्रपने साथ उसका घनिष्ट संबंध जोड़ने का यत्न भी किया। सन् १८१५ में ज्योंही फ्रांस की शक्ति स्विट्जलैंड से इटी, लोंही वहाँ की शासन-पद्धति में परिवर्त्तन होना भ्रारंभ हुआ। राष्ट्र-संघटन के संपूर्ध राष्ट्र

फरांसीसी शासन-पद्धति से बहुत ही श्रिधक असंतुष्ट घे, श्रतः उन्होंने श्रपने देश की प्राचीन शासनपद्धति का पुनः उद्धार किया।

१८४८ के लगभग स्विस प्रोटेस्टेंट राष्ट्रीं तथा कैंथोंलिक राष्ट्रों के बीच धार्मिक युद्ध हो गया जिसमें कैथे। लिक हारे। इसका परिगाम यह हुन्रा कि १८४८ में एक नई शासन-पद्धति निर्मित की गई । १८७४ में शासन-पद्धति में कई एक ऐसे परिवर्त्तन किए गए जिनसे राष्ट्र-संघटन की शक्ति पूर्वापेचा वढ़ गई जो कि आजकल स्विस राष्ट्र-संघटन के आधार का काम कर रही है। स्विस राष्ट्र-संघटन में छोटे छोटे चैावीस राष्ट्र सम्मिलित हैं। शासन-पद्धति के श्रनुसार श्रमेरिका की त्तरह स्विट्जलैंड में भी दो सभात्रों का होना निश्चय हुआ। एक राष्ट्र-सभा, द्वितीय प्रतिनिधि सभा। राष्ट्र-सभा में भिन्न भिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का भ्राना निश्चित हुआ श्रीर प्रति-निधि सभा में जनता के प्रतिनिधियों का आना उपयुक्त ठहराया गया। १८०४ में राष्ट्र-संघटन का मुख्य न्यायालय वनाया गया जो स्विटजलैंड में साम्राज्य का मुख्य न्याया-लय समभा जाता है।

स्विस् राष्ट्र-संघटन प्रतिदित नवीन नवीन नियमों को पास करवाकर ध्रपनी शक्ति वढ़ाता जाता है; ध्रीर इसका कारण यह है कि स्विस् राष्ट्र स्वयं इतने राष्ट्र-संघटन के गुण छोटे हैं कि वहुत से कार्य एकमात्र उनसे नहीं हो सकते। वे अपनी आवश्यकताओं को अकेले ही पूर्ण करने में सर्वथा श्रसमर्थ हैं। इस दशा में राष्ट्र-संघटन का वहुत से कार्यों को अपने हाथ में लेकर उन्हें सहायता पहुँचाना श्रावश्यक प्रतीत होता है। यहाँ पर यह समरण रखना चाहिए कि स्विट्जलैंड में वड़े से वड़े राष्ट्र की जन-संख्या पाँच लाख से ऊपर नहीं है। श्रीर ऐसे भी छोटे छोटे राष्ट्र उसमें सम्मिलित हैं जिनकी जनसंख्या तेरह हजार से ऊपर नहीं है। स्विस् राष्ट्र-संघटन के निम्मिलिखित कार्य गिनाए जा सकते हैं—

- (१) राष्ट्रों के विदेशीय संवंधों का निरोचण तथा नियमन।
- (२) राष्ट्रों की श्रंतरीय स्वरचा, शांति तथा प्रवंध करना।
- (३) देश के धार्मिक संघों तथा मठों का प्रवंध करना।
- (४) मादक द्रव्यों के विक्रय तथा व्यवसायों के संचालन के लिये नियम बनाना।
  - (५) रेलवे के निर्माण तथा संचालन का प्रवंध करना।
- (६) विशेष विशेष रोगें से जनता की वचाने के लिये स्वास्थ्य-संबंधो नियम बनाना।
- (७) व्यवसायों में श्रमियों की उन्नति के लिये श्रमसंबंधी नियम बनाना।
- (प) श्रमियों का वीमा कराना तथा व्यावसायिक नियम यनाकर प्रचलित करना।
  - (E) निदयी तथा जंगलों का निरोक्त करना।

(१०) ध्रावरयकीय स्थानों पर भिन्न भिन्न राष्ट्रीं के प्रेस संबंधी तथा नित्रास संबंधी राष्ट्रीय नियमी की शिथिल करना।

(११) मुख्य मुख्य सङ्कों तथा पुलों का निरीचण करना। फीयर्ग नामक राष्ट्र की छीड़कर स्विस् राष्ट्र-संवटन'के प्राय: सभी राष्ट्रों में सीधे तीर पर या श्रप्रत्यच रूप से प्रत्येक राज्यनियम के पास करवाने या न करवाने में राज्य-जनसम्मति विधि नियम द्वारा जनसम्मति लेने की कोई न कोई विधि अवस्य प्रचलित है। छोटे छोटे राष्ट्रों में जहाँ जनसम्मित सीघे ही प्रजा से ले ली जाती है, वहाँ वहं वड़े राष्ट्रों में, जिनमें प्रतिनिधि-सभात्मक राज्यप्रणाली का ही बहुत कुछ अवलंबन है, जन-सम्मति लेने की एक नवीन विधि काम में लाई जाती है। स्विट्जलैंड में तीन प्रकार की जनसम्मिति काम में लाई जाती है।—(१) **ग्रयाध्य जनसम्मति, (२) वाध्य जनसम्मति श्रीर (३)** नियासक जनसम्मति।

जिन जिन स्विस् राष्ट्रों में प्रवाध्य जनसम्मति की रीति प्रचित है, वहाँ राज्य स्वयं राज्यनियमों के बनाने में जन-सम्मति लेने के लिये प्रजा की श्रोर से बाध्य नहीं है। हाँ, इसमें संदेह नहीं कि यदि जनता किसी राज्यनियम की राष्ट्र में प्रचित्त होने से सर्वथा ही हटाना चाहे, तो वह उसे हटा सकती है। इस श्रवस्था में जनता के बहुत से व्यक्ति

( व्यक्तियों की संख्या भिन्न भिन्न राष्ट्रों के राज्यनियमें द्वारा भिन्न भिन्न नियत है ) अपने अपने हस्ताचर करके राज्य के पास एक ऐसा प्रार्थनापत्र भेजते हैं जिसमें लिखा होता है कि श्रमुक श्रमुक राज्यनियम इमें श्रभीष्ट नहीं हैं। श्रत: उन पर जनता की सम्मति ( राज्यनियमों पर वे ही व्यक्ति सम्मति दे सकते हैं जिनको प्रतिनिधि सभा के सभ्य चुनने का अधिकार प्राप्त है ) ले ली जाय। राज्य इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र के पहुँचने पर राज्यनियमें। पर जनसम्मति लेने के लिये वाध्य है। प्रार्थनापत्र में लिखे हुए राज्यनियमों पर राज्य जनसम्मति लेता है श्रीर जनता को हाँ या ना एक ही उत्तर देना पड़ता है। इम प्रकार की जनसम्मति लेने से यदि कोई राज्यनियम न पास हुआ ते। राज्य को अपनी इच्छाओं के विरुद्ध भी उस नियम की राष्ट्र में प्रचलित करने से रोकना पड़ता है। इस प्रकार प्रार्थनापत्र द्वारा राज्य की जनसम्मति लोने की विधि प्रवाध्य जनसम्मति की विधि कही जाती है। परंतु बहुत से ऐसे खिस राष्ट्र हैं जिनमें वाध्य जनसम्मति की विधि का ही प्रचार है। अर्थात उन राष्ट्रों में राज्य को राज्यनियम बनाने के लिये खयं ही जनता की सम्मति लेनी पड़ती है। जनता को प्रार्थनापत्र भेजन की कोई श्रावश्यकता नहीं होती।

बाध्य जनसम्मति किंसी राष्ट्र की शासन-पद्धति की अजासत्तात्मक राज्य के सिद्धांतें के यहुत समीप तक पहुँचा

देती है, क्यों कि इससे प्रत्येक राज्यनियम के पास करने या न फरने में सीधं तीर पर जनता की ही सम्मति होती है। सबसे बड़ा लाभ ता यह है कि इस याध्य जनसम्मति विधि द्वारा जनता में शांति-भंग नहीं होने पाता । श्रवाध्य जनसम्मति की विधि में प्रार्थनापत्र पर जनता के इस्ताचर करवाने में राष्ट्र में वड़ा भारी विचोभ चत्पन्न हो जाता है। वैलेस नामक खिस् राष्ट्र में १८४४ में पहले पहल श्रवाध्य जनसम्मति की विधि प्रचलित हुई यो। उस राष्ट्र में यह विधि विफल सी सिद्ध हुई, क्योंकि राज्य के बहुत से श्रावश्यक नियमें। की भी जनता ने न पास कुछ भी हो, सन् १८५२ में कुछ अार्थिक विषयों के लिये इस विधि का श्रवलंबन करना वहाँ उचित ठरराया गया। ज्यों ज्यों समय गुजरा, अन्य राष्ट्रों ने भी ग्रवाध्य या वाध्य जनसम्मति की विधि में से किसी न किसी विधि का अवलंबन कर लिया। आवश्यकता पड्ने पर एक विधि को छोड़कर दूसरी विधि का तथा दूसरी को छोड़कर पहली का भी वे अवलंवन करते रहे। परंतु यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि अ्राजकल प्रायः सब राष्ट्रों में यदि शासन-पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो ते वाध्य-जन-सम्मति की विधि ही का श्राश्रय लेना पड़ता है। शासन-पद्धति से प्रतिरिक्त विषयीं में ते। किसी राष्ट्र में कोई विधि प्रचलित है, किसी में कोई। स्थृल रूप से दिग्दर्शन

## ( १५१ )

| 22020                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| कराने के लिये भिन्न भिन्न राष्ट्रों की जन-सम्मति की विभिन्न                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| हम नीचे देते हैं                                                              |                         | The state of the s |  |  |  |  |  |
| राष्ट्र                                                                       | जनसम्मति                | श्रवलंबन का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                               | बाध्य या ग्रवाध्य       | समय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| राष्ट्रसंघटन                                                                  | ग्रवाध्य                | १८७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| जूरिच (Zurich)                                                                | बाध्य                   | १८६६ '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| वर्न ( Berne )                                                                | 75                      | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| लूसर्न ( Lucerne )                                                            |                         | १८६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| स्कोज़ ( Schwyz ) {साधारण तीर पर वाध्य १८४८ तथा<br>अवाध्य (संधियों में ) १८७६ |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| स्कावं (Schalz) {                                                             | ग्रवाध्य (संधियों में ) | १८७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| जग ( Zug )                                                                    | ग्रबाध्य                | १८७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| फ्रोवर्ग (Freiburg)                                                           | ***                     | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| साल्यर (Soleure)                                                              | वाध्य                   | १८६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|                                                                               | (ग्रवाध्य १८५६)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| वैस्ल नगर ( Basle )                                                           | भवाध्य १                | ⊏६१, १८७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| वैस्ल प्रामीण (Basle)                                                         | वाध्य                   | १⊏६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| शाफ्हासन (Schaff-                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| hausen )                                                                      | '' १८-६५ (१८            | :५६ अवाध्य )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| सेंट गाल (St. Gall)                                                           | स्रवाध्य                | १८६१ तघा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                         | १८७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| प्रिजंस (Grisons)                                                             | वाध्य                   | १⊏५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| ष्मार्गे (Aargan)                                                             | 15                      | १८७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |

| राष्ट्र          | जनसम्मति                                      | श्रवलंबन का |
|------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| ,                | वाध्य या श्रवाध्य                             | समय         |
| घर्गी (Thurgau)  | वाध्य                                         | १⊏६-€       |
| टिसिना (Ticino)  | ग्रवाध्य                                      | १८८३        |
|                  |                                               | तथा १८५२    |
| वाढ् (Vaud)      | { श्रवाध्य (साधारण वि०<br>वाध्य (श्राधिक वि०) | ) १८५५      |
|                  |                                               | १⊏६१        |
| वैलेस (Valais)   | वाष्य (ग्रार्धिक वि०)                         | १⊏५२        |
| न्यकेटल(Neuchate | el) र्ग्नयाध्य<br>वाध्य (ग्राधिक वि०)         | १⊏७€        |
| 2(1              | 🎢 बाध्य (ग्रार्थिक वि०)                       | १८५८        |
| जनेवा (Geneva)   | श्रवाध्य                                      | १८७€        |
|                  |                                               |             |

शासन-पद्धति में परिवर्तन करने के लिये स्विस् राष्ट्र-संघ-टन की वाध्य जन-सम्मति विधि का ही अवलंवन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अन्य विषयों पर यदि साम्राज्य के तीस हनार मनुष्य या अगठ राष्ट्र मुख्य राज्य के पास प्रार्थनापत्र भेजें तो मुख्य राज्य को उन विषयों पर जनसम्मति लेनी पड़ती है। मुख्य राज्य को उन विषयों पर जनसम्मति लेनी पड़ती है। मुख्य राज्य द्वारा पास किया हुआ नियम नव्त्रे दिनों तक साम्राज्य में प्रचलित नहीं किया जा सकता। यह नियम इसिलये किया गया है कि जनता यदि इस पर 'अवाध्य-जन-सम्मति' लेना चाहे तो उसे तीस हजार मनुष्यों के हस्ताचर करवाकर मुख्य राज्य के पास प्रार्थना-पत्र भेजने का अवसर मिल सके।

अभी तक भिन्न भिन्न राष्ट्रों की ओर से अवाध्य-जन-सम्मति लेने के लिये प्राय: मुख्य राज्य के पास प्रार्थनापत्र नहीं भेजा गया है। पर जनता के तीस हजार व्यक्तियों द्वारा कई बार प्रार्थनापत्र भेजे जा चुके हैं। १८७४ से १८६५ तक लगभग १८२ नियमों में से २० नियमों पर ग्रवाध्य जन-सम्मति ली गई जिनमें से केवल ६ ही नियम जनता ने पास किए तथा अन्य सव नियमों को पास नहीं किया। इसी समय में मुख्य राज्य की ग्रीर से शासन-पढ़ित सम्बन्धी १० नियम वाध्य जन-सम्मति के लिये जनता के पास भेजे गए जिनमें से केवल ६ ही पास किए गए। इसी प्रकार वर्न नामक राष्ट्र में १८६६ से १८६६ तक ६७ राष्ट्रीय प्रस्ताव जनता में पास होने के लिये भेजे गए। इनमें से केवल ६-६ हो पास हुए, शेष छोड़ दिए गए। सालूर नामक राष्ट्र में भी यही घटना हुई। यहाँ १८७० से १८-६१ तक ६६ नियम जनता के पास भेजे गए थे जिनमें से केवल पंद्रह हो नहीं पास किए गए घे। शेष ५१ नियमें। को जनता ने स्वीकृत कर लिया घा। इसी प्रकार के परियाम जूरिच नामक राष्ट्र ने भी प्रकट किए हैं।

स्विट्जलैंड की जन-सम्मिति विधि द्वारा न पास किए हुए नियमों पर जब विचार किया जाता है, तो पता लगता है कि प्रायः जनता ने उन्हों प्रस्तावों को नहीं पास किया जिनसे छिधिक सुधार होने की छाशा घी। यह क्यों १ यह इसी लिये कि

प्रायः जनता प्रपनं प्रतिनिधियों की श्रपेचा श्रधिक संक्चित विचार की हुन्ना करती है । स्विट्जर्लें ड में जन-सम्मति-विधि की विशेष रूप से समालोचना हुन्ना करती है। समालोचकीं का कथन दें कि यह विधि भी जनता की सम्मति की वास्त-विक सूचक नहीं कही जा सकती, क्योंकि राज्य-नियमी के पन्तपाती लोग प्राय: इतनी उत्सुकता से सम्मति देने के लिये नहीं जाते जितनी असुकता से विषची लोग जाते हैं। यह इसी से प्रत्यत्त है कि वर्न नामक राष्ट्र में कुल सम्मति देने याग्य पुनर्षों के ४३ प्रति सैकड़ा ही 'जन-सम्मति विधि' में राज्य-नियमों पर सम्मति देने जाते हैं। विचित्रता यह है कि इसकी श्रपेचा सम्मति देनेवालों की प्रति सैकड़े श्रधिक संख्या प्रति-निधियों के चुनाव के समय हुआ करती है, जो कि गणना के अनुसार ६३ होती है। यह अंतर इस वात का सूचक है कि जनता का प्रेम 'जन-सम्मति-विधि' में उतना नहीं है जितना कि चुनाव में है। प्रस्तावों के विषयों के अनुकूल ही सम्मिति देनेवालों की संख्या घटा बढ़ा करती है। कई एक प्रस्तावों पर जहाँ ८७:६ सम्मति देनेवाले पहुँचते हैं, वहाँ कुछ पर केवल २० २ ही । जनता को अधिक प्रिय विषयों से लेकर न्यून प्रिय विपयों तक की सूची यथाकम इस प्रकार है—(१) धार्मिक विषय, (२) राजनीतिक विषय, (३) रेल की सड़कें, (४) विद्यालय, (५) भ्राय-ज्यय संवंधी विषय, (६) शासन संबंधी विषय ।

उपर्युक्त सूची से स्पष्ट हुन्ना होगा कि जनता की शासन-संबंधी विषय ही सबसे कम प्रिय हैं तथा उन्हीं पर सम्मति देनेवाले भी वहुत ही कम पहुँचते हैं। यह क्यों ? यह इसी लिये कि जनता जो विषय समभ सकती है तथा जिसपर विचार सकती है, श्रधिकतर उसी पर सम्मति देने के लिये जाती है। शासन संबंधी कठिन विषय उसकी समभ में नहीं छा सकते. श्रत: उन पर वह सम्मित देने के लिये नहीं जाती। ऐसे कठिन विषय में जनता के बहुत ही थोड़े व्यक्तियों का प्रवेश होता है: म्रत: उस पर सम्मति देने के लिये.भी वहुत ही थोड़े व्यक्ति जाते हैं, ख्रीर यह उचित भी प्रतीत होता है। दृसरा छाचेप जन-सम्मति-विधि पर यह किया जाता है कि जनता को पर्याप्त साधन प्राप्त नहों हैं जिनसे वह किसी विषय पर गंभीर रूप से ध्रपनी सम्मति निश्चित करे। यह श्राचेप वहुत कुछ सत्य है। परंतु इस दूपण को दूर करने के लिये स्विस् राज्य ने जी कुछ यत्न किया है, वह भी प्रशंसनीय है। राज्य उन प्रसावों की श्रंपने प्रेस द्वारा छपवाकर जनता के पास भेज देता है जिन पर उसे 'जन-सम्मति' लेनी दोती है। इस कार्य में राज्य का बहुत धन खर्च होता है। गणना से पता लगा है कि राज्य को १३०००० फेंस् ( ७७००० रु० ) को लगभग कोवल इसी कार्य में व्यय होते हैं। प्रस्तावों की मुद्रित प्रति मिलने से विषय जनता के सामने आ जाता है और उसके समफाने के र्लिये श्रभी तक कोई साधन स्विस् राज्य की नहीं सूभा है।

तीसरा श्राचेप इस विधि पर यह किया जाता है कि इस विधि के प्रचलित होने से यह बहुत संभव है कि कालांतर में जनता के प्रतिनिधि राज्यकार्य में अपना उत्तरदायित्व वहत ही फम समभने लगें। परंतु यह त्राचेप कहाँ तक सत्य है, इसका निर्णय करना अत्यंत कठिन है। क्या होगा, यह कीन कह सकता है। जो कुछ सामने है, वह तो यही है कि श्रभो तक स्विट्जलैंड में यह दशा नहीं हुई है। प्रतिनिधि राज्यकार्य में बहुत कुछ धपने उत्तरदायित्व को समभते हैं। इस प्रकार यह दिखाया जा चुका है कि जन-सम्मति-विधि पर क्या क्या आचेप भिन्न भिन्न विद्वानों की छोर से किए जाते हैं। यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि स्विट्जर्लें ड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस विधि का मूले।-च्छेदन करना चाहे। जो कुछ ब्राचिप किए जाते हैं, वे केवल इसी लिये कि यह विधि जनता के लिये अतिशय लाभकर है। ग्र्यतः इसमें जो दूपण हैं, उन्हें भी किसी प्रकार से दूर कर 'दिया जाय। इस विधि के कारण ही स्विट्जर्लें' ड की शासन-पद्धति सव देशों की अपेचा श्रादशे शासन-पद्धति समभो जाती है। महाशय ड्राज जैसे राजनीतिज्ञ तथा योग्य विद्वान का कथन है कि जनसम्मति की विधि स्विटजलैंड में अभी तक चहुत ही बुद्धिमत्ता से काम में लाई गई हैं। ग्रंतः इसने उस देश को हानि की ध्रपेचा बहुत कुछ लाभ ही पहुँचाया है। भनुष्यों के प्रत्येक कार्य के सदश यह भी अपूर्ण ही है। जी कुछ लोगों को करना चाहिए, वह केवल यही है कि इसके परित्याग की अपेचा इसके दूषयों के दूर करने का ही विशेषतः वह देश हो। जन-सम्मति-विधि ने स्त्रिस् राष्ट्र-संघटन का बहुत ही अधिक लाभ पहुँचाया है।

वाध्य तथा ग्रवाध्य जनसम्मति पर जा कुछ लिखना था, वह लिखा जा चुका है। भ्रव नियामक जनसम्मति पर भी में कुछ लिख देना श्रावश्यक समभता हूँ। वाध्य तथा श्रवाध्य जनसम्मति की विधि एक मात्र निपेघात्मक है; प्रघीत् इस विधि के द्वारा जा कुछ स्विस् जनता कर सकती है, वह केवल यही है कि अपने प्रतिनिधियों द्वारा पास किए हुए नियमों को चाहे राज्य में प्रचलित करं, चाहे प्रचलित होने से रेक दे। परंतु स्विस् विद्वानें की सम्मति है ं कि प्रजासत्तात्मक राज्य तब तक पूर्ण नहीं है। सकता जव तक जनता का नियम-निर्माण में पूर्ण रूप से द्वाघ न हो। अतः इस वात की पूर्णता के लियं भी वहां एक विधि प्रचलित की गई है जिसे नियामक-जन-सम्मति विधि ( The Initiative ) के नाम से पुकारा जाता है। नियामक-जन-सम्मति-विधि के अनुसार जातीय सभाश्री के सभ्यों के विरुद्ध भी क्रुछ व्यक्ति एक नियम बनाते हैं तथा उस पर बहुत से व्यक्तियों के इस्ताचर करवाकर राज्य के पास भैज देते हैं। राज्य उस नियम की अपनी नियामक सभान्नी ने भेजता है। यदि वह नियम पास हुन्या, तब तेर कोई बाट

नहीं है, वह राज्यनियम हो ही गया जो कि जनता को ग्रभीष्ट था। परंतु यदि वह नियम वहाँ पास न हो, तव राज्य उस नियम पर जनसम्मति लेता है। यदि जनसम्मति उस नियम की पास कर दे, तब वह राज्यनियम हो जाता है तथा राज्य को श्रपनी सम्मति के विरुद्ध भी उस पर कार्य करना ही पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रार्थनापत्र भेजनेवाले साधारण तौर पर किसी नियम के सुघार का ही जिक करते हैं; परंतु जब जनता सुधार करना खोकृत कर लेती है, तव प्रार्थीजन या राज्य कोई इस नियम को सुधारकर पुनः जनता में पेश करते हैं तथा वहाँ से पास होने पर वह सुधार राज्यनियम का रूप धारण कर लेता है। यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि मुख्य राज्य के किसी प्रस्ताव पर 'नियामक-जन-सम्मति' लेने के लिये पचास हजार पुरुषों का प्रार्थना-पत्र पर हस्ताचर करना ष्रावश्यक है। जूरिच राष्ट्र का 'नियम है कि पाँच इजार ग्रादमी जिस प्रस्ताव पर हस्ताचर करके भेजें, वह प्रस्ताव राज्य को नियामक-जन-सम्मति के लिये भेजना पड़ता है। इसी प्रकार 'नियामक-जन-सम्मित' का किसी प्रस्ताव के संबंध में विचार करवाने के लिये भिन्न भिन्न राष्ट्रों की ग्रीर से इस्ताचर करनेवालों की भिन्न भिन्न संख्या नियत है।

१८४८ में स्विस् शासन-पद्धति के निर्माताओं ने अमेरि-कन शासन-पद्धति के अनुसार ही अपने देश की शासन-पद्धति का निर्माण किया। उन्हें यह पसंद न या कि वे भी अपने देश में साम्राज्य के शासन का संपूर्ण ध्रधिकार एक प्रधान

की शासन-पद्धति के श्रंग

की ही हाध में दे हैं। अतः उन्होंने स्विस् राष्ट्र-संबदन प्रधान के स्थान पर एक 'राष्ट्रीय

उपसमिति' का निर्माण किया। राष्टोय उपसमिति में उन्होंने सात सभ्य रखे छीर उनमें से किसी दो का एक-राष्ट्रीय होना सर्वेधा निपिद्ध किया । खिस् शासन-पद्धति के निर्माताच्रों ने यहीं पर वस न की। उन्होंने राष्टीय उपसमिति की शक्ति भी इस बात से न्यून कर दी कि उसे प्रतिनिधि सभा का ही एक श्रंग वना दिया। इस प्रकार उन विद्वानों ने खिस् शासन-पद्धति के जो मुख्य मुख्य ग्रंग बनाए, वे ये हें--(१) प्रतिनिध सभा, (२) राष्ट्र सभा, (३) जातीय सभा, (४) राष्ट्रीय उपसमिति श्रीर (५) न्याय सभा।

ध्यमेरिकन शासन-पद्धति को सामने रख कर ही खिल् शासन-पद्धति का निर्माण किया गया है, यह अभी हिस्ता जा चुका है। परंतु यद्दां पर यद्द न भूलना चाहिए कि दोनों देशों की शासन-पद्धतियां कार्य में एक दूसरी सं उर्वधा विपरीत हैं। फहाँ स्विस् शासन-पर्वति प्रवत्त हैं सीर व्यमेरि-कन शासन-पद्धित दुर्वल है; धीर नहीं द्वितीय प्रयत्न है. वहाँ प्रथम दुर्वेल है। हष्टांत की तौर पर छमंरिकन ज्ञासन-परति में राष्ट्र सभा तथा न्दाय सभा प्रशंता के येग्य जनकी

जाती हैं, परंतु स्विस् शासन-पद्धित में ये ही दोनें। निर्वल समभी जाती हैं। स्विस् शासन-पद्धित में राष्ट्रीय उपसमिति तथा प्रतिनिधि सभा प्रशंसनीय हैं, पर अमेरिकन शासन-पद्धित में वे अप्रशंसनीय हैं। सारांश यह कि दोनें। ही देशों में शासन-पद्धित के उन उन अंगों ने सफलता से काम किया है जो उनकी स्वजातीय हैं।

स्विस् प्रतिनिधि सभा के सभ्यों की संख्या १४० है। इसमें राष्ट्र द्वारा विभक्त ५२ प्रांतों से प्रतिनिधि आते हैं। स्विट्-

प्रतिनिधि सभा अनुपात १: २०००० है। वोस इजार से

कम जनसंख्यावाले राष्ट्रों को एक प्रतिनिधि भेजने का अधि-कार प्राप्त है; धौर यदि किसी राष्ट्र की इतनी जनसंख्या हो कि उसे २० इजार से भाग देने पर १० इजार से ऊपर शेष बचता हो, तो उसे एक और प्रतिनिधि भेजने का अधि-कार प्राप्त हो जाता है। प्रतिनिधि सभा का एक वार जो प्रधान या उपप्रधान होता है, वही अगली वार उस पद पर नहीं चुना जा सकता। यही नियम राष्ट्र के साथ भी है। अर्थात् एक राष्ट्र का जो एक वार प्रधान या उपप्रधान हो, दूसरी बार उसी राष्ट्र का ज्यक्ति उस पद पर नहीं चुना जा सकता।

स्विस् राष्ट्र सभा में पूर्ण राष्ट्र के दे। सभ्य आते हैं श्रीर अर्घराष्ट्र का केवल एक ही सभ्य आता है। स्विस् राष्ट्र सभा का निर्माण अमेरिकन राष्ट्र सभा की देखकर किया गया था। परंतु कुछ कारणों से देविंग ही एक दूसरी से सर्वथा भिन्न भिन्न

हैं। स्विट्जलैंड में राष्ट्र सभा का जा पृर्व राष्ट्र सभा मान था, वह भ्रव नहीं रहा। भिन्न भिन्न दलों के नेता प्रव प्रतिनिधि सभा में जाना प्रधिक लाभ-दायक समभते हैं। यह क्यों? यह इसी लिये कि राष्ट्राय उपसमिति के सभ्य प्रायः प्रतिनिधि सभा से ही चुने जातं हैं तथा उसके कार्य का निरीचण श्रादि करने में प्रतिनिधि सभा ही अधिक शक्तिशालिनी है। राष्ट्र सभा के कुल मिला-कर ४४ सभ्य हैं। ये २२ राष्ट्रों द्वारा चुनकर स्राते हैं। राष्ट्र सभा में प्रतिनिधियों को भेजने, उनकी तनखाईं देने तथा प्रतिनिधियों के स्वराष्ट्र संबंधी मामलों में राष्ट्र-संघटन के नियम नहीं लगते: श्रिपत भिन्न भिन्न राष्ट्रों के श्रपने श्रपने नियम ही इन मामलों में काम करते हैं। एक राष्ट्र ध्रपन प्रतिनिधि को चार वर्ष के लिये भेजता है छीर दूसरा स्ट्र फेवल एक ही वर्ष के लिये। भिन्न भिन्न राष्ट्रों में राष्ट्र सभा के प्रतिनिधियों के चुनने का तरीका भी भिन्न भिन्न है। राष्ट्र सभा के प्रधान छै।र उपप्रधान के चुनाव में प्रतिनिधि सभा के ही नियम लगते हैं।

देशों सभाधों के नार्थ लिखित कार्य कहे जा सकते हैं—

१—(क) विदेशीय राष्ट्रों के साथ संधि धादि करना । शाट—११

- (ख) शांति या युद्ध की द्ध्वोषणा करना।
- (ग) राष्ट्र-संघटन की सेना का प्रवंध करना।
- (घ) स्विट्जलें ड को युद्धों में उदासीन रखना तथा वाह्य स्वरचा करना।
- २—(च) राष्ट्रों के अधिकारों के विरुद्ध राष्ट्र-संघटन के अधिकारों को सुरचित रखना।
  - (छ) देश की ग्रंतरीय स्वरचा तथा शांति के लिये भिन्न भिन्न नियमों की पास करना तथा भिन्न भिन्न कार्य करना।
  - (ज) राष्ट्र-संघटन की शासन-पद्धित के श्रनुसार राष्ट्रों के लिये तथा राष्ट्र-संघटन के लिये भिन्न भिन्न नियम बनाना।
- ३ -(भ) ग्राय-च्यय का वजट वनाना।
  - (ट) साम्राज्य के शासन के लिये भिन्न भिन्न राजकीय विभागों पर राज्याधिकारियों को नियत करना तथा उनका वेतन श्रादि निश्चित करना।
- ४—राष्ट्रीय उपसमिति के कार्यों का निरीच्या करना तथा उपसमिति के शासन संवंधी निर्णयों के निरुद्ध शिकायतें। का निर्णय करना।
- प्-जन-सम्मति विधि द्वारा राष्ट्र-संघटन की शासन-पद्धति में परिवर्तन करना तथा उसकी सुधारना।

जब दोनों सभाग्रें। का सन्मिलित ग्रधिवेशन जातीय सभा के रूप में होता है, तब इसके श्रधिकार जातीय सभा भी भिन्न हो जाते हैं। वे ये हैं—

- १—(क) राष्ट्रीय उपसमिति कं सभ्यों को नियत करना।
  - (ख) राष्ट्रीय न्यायाधीश, महामंत्री तथा राष्ट्रीय सेना के सेनापतियों की नियत करना।
- · २--- श्रपराधियों को चमा प्रदान करनाः

३—राष्ट्रीय श्रधिकारियों की पारस्परिक कल्रह शांत करना इत्यादि।

प्रतिनिधि सभा का प्रधान ही इसका प्रधान होता है तथा उसी के नियम जातीय सभा के कार्यक्रम के लिये काम में ख़ाते हैं।

राष्ट्रीय उपसमिति के सभ्यों का चुनाव जातीय सभा हारा होता है। सभ्यों का चुनाव कंवल तीन वर्ष के लियं होता है। परंतु यदि जातीय सभा कं साष्ट्रीय उपसमिति सभ्यों का चुनाव तीन वर्ष से पूर्व ही जाता है। सभ्यों का चुनाव तीन वर्ष से पूर्व ही हो जाय, ते। इसके सभ्यों का चुनाव भी वीच ही में ही जाता है। सार्शिश यह कि उपसमिति का जन्म मरद जातीय सभा के साथ हुला करता है, क्येंकि वही इसकी चुनने वाली है। उपसमिति के सात सभ्य होते हैं धीर राष्ट्रकार्य भी सात ही विभागों में विभक्त हैं। इस प्रकार एक एक

सभ्य को एक एक विभाग का शासन मिल जाता है। भिन्न भित्र विभागों का प्रधान ही राष्ट्रीय उपसमिति का सभ्य हुआ करता है। संपूर्ण विभागों के कार्य का निरीचण करने के लिये उन्हीं में से किसी एक की प्रधान के तौर पर चुन लिया जाता है। उपप्रधान भी उन्हीं में से किसी की नियत कर लिया जाता है जो प्रधान की समय समय पर सहायता पहुँचाता रहता है। उपसमिति के प्रधान ग्रीर उपप्रधान की चुननेवाली एक मात्र जातीय सभा ही है। प्रधान तथा उप-प्रधान प्रति वर्ष बदलते रहते हैं। एक ही व्यक्ति की दूसरी वार उस पद पर नहीं चुना जाता। स्विट्जलैंड में यह एक रीति सी चल गई है कि उपप्रधान को ही अगले वर्ष प्रधान के तौर पर चुन लिया जाता है तथा इस प्रकार क्रमश: उपसमिति के प्रत्येक सभ्य को इस पद पर आने का अवसर मिलता रहता है। प्रधान के शासन संबंधी अधिकार उपसमिति के सभ्यों के तुल्य ही हैं। अपने साथियों की अपेचा जो विशेष कार्य प्रधान के हाय में है, वह केवल यही है कि वह अपने साथियों के कार्यों से सदा परिचित रहता है तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम की सुचार रीति पर चलाने के लिये प्रधान का पद प्रहण करता है। १८८८ में विदेशीय विभाग का कार्य प्रधान के सपुर्द किया गया था; परंतु इसको लिये जब स्थिरता की ष्रावश्यकता हुई, तब यह निश्चित हुआ कि प्रधान जिस विभाग का कार्य अपने द्वाय में लेना चाहे, ले ले। स्विट्जलैंड में राजकार्य के

सात विभाग हैं, यह पूर्व ही लिखा जा चुका है। उनके नाम निम्नलिखित हैं—

(१) विदेशीय विभाग, (२) न्याय तथा पुलिस विभाग, (३) कृपि विभाग तथा व्यवसाय विभाग, (४) युद्ध विभाग, (५) ग्रायव्यय विभाग, (६) डाक तथा रेल विभाग, प्रेंगर (७) ग्रंतरीय (गृह्य प्रवंध) विभाग।

उपसमिति के कार्य वहुत से हैं। उपसमिति के बहुत से न्यायालय संबंधी कार्य हैं छीर शासन संबंधी कार्य भी ् उसके पास पर्याप्त हैं। स्विट्जर्लैंड में यद्यपि मुख्य न्यायालय है जिसमें राज्यनियम संबंधी फगड़े भेजे जाते हैं, परंतु कुछ शासन संबंधी विवाद उसके हाथ से लेकर जातीय सभा ने डपसमिति के सपुर्द कर दिए हैं। इसमें संदेह नहीं कि उपसमिति न्याय फरने में फेवल न्याय का ही ध्यान नहीं रखती, वरन् राजनीति का भी ध्यान रखा करती है। गाम इसका यह होता है कि उसके बहुत से निर्णय दूतरी को निर्णय नहीं प्रतीत हो सकते। यहाँ पर यह प्रश्न **ज्ठना स्वाभाविक है कि यदि स्विट्जलैं**ह की शासक राष्ट्रीय उपसमिति न्यायवितरण का भी काम करती है, ता वह स्वेन्छाचारियी क्यों नहीं हो जाती १ क्योंकि जहां कहीं शासन तथा न्याय का कार्य एक हो व्यक्ति के हाथ में सपुर्व कर दिया जाता है, वहाँ ऐसा होना संभव है। इसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि स्वतंत्रता देवी की उपासक स्वतंत्र

जातियों में यह घटना प्रायः नहीं होती। ख्रीर यदि कभी ऐसी वात होनेवाली भी हो, तो भी श्रखवारी, पुस्तकों तथा जनता के विचीभीं का शासकों की इतना भय होता है कि वे प्रायः ऐसा करने का साहसा ही नहीं करते। युरोप के श्रन्य देशों में 'श्रंतरीय या गृह्य विभागेां' के मंत्री जब कभी स्वेच्छाचारित्व प्रकट करते हैं, तो उसका कारण यह होता है कि उनके हाथ में असीम शक्ति दे दी जाती है। परंतु स्विस् राष्ट्र-संघटन में यह कव संभव है ? उपसमिति के सभ्य जो कुछ काम करते हैं, वह केवल यही है कि वे देखें कि प्रवंधकर्ता लोग नियमों को कार्य में उचित विधि पर लाते हैं या नहीं। उपसमिति के सभ्य राष्ट्रोय प्रवंधकत्तीं को साथ वहुत कुछ प्रेम से व्यवहार करते हैं, तथा वड़ी बुद्धिमत्ता से प्रत्येक नियम के भावों की समभक्तर काम करते हैं। यदि कभी किसी राष्ट्र से उपसमिति के सभ्यों का भगड़ा हो जाय तथा वह राष्ट्र जातीय नियमें। का पालन करने के लिये उद्यत न हो, तो उपसमिति उस राष्ट्र में जातीय सेना की पहुँचा देती है जो विना किसी प्रकार के उत्पात के वहीं पर रहने लगती है। इस सेना का व्यय उसी राष्ट्र पर पड़ता है जिसमें वह शांति के लिये जाती है। परि-याम इसका यह होता है कि प्रायः स्विस् राष्ट्र इस श्रार्थिक व्यय के भय से राष्ट्र-संघटन के नियमों का अति-क्रमण ही नहीं करते।

स्विट्रजें हैं हैं। राष्ट्राय उपसमिति शासन के विषय में जातियों से भिन्न हैं। राष्ट्राय उपसमिति शासन के विषय में जातीय सभा के ध्रधीन हैं। जातीय सभा ने ध्रभी तक उपसमिति के शासन संबंधी किसी कार्य को सर्वधा पलटा नहीं हैं। उपसमिति प्रति वर्ष ध्रपनी वार्षिक कार्रवाई जातीय सभा में पढ़ती हैं थ्रीर जातीय सभा उसके कार्यों की समाने लोचना करती हैं तथा उन उन कार्यों पर ध्रपनी ध्रसम्मित प्रकट करती हैं जिनसे उसकी ध्रसमित होती हैं, जिससे भविष्य में उन कार्यों के शासन में ध्यान रखा जाय।

राष्ट्रीय उपसमिति की तुलना क्रॅगरेजी मंत्रिसमा की उपसमिति से भी की जा सकती है। यद्यपि स्विल् उपसमिति के सभ्य जातीय सभा की किसी सभा के सभ्य नहीं होते, परंतु दोनों ही सभाक्षों में उन्हें वोलने का पृर्ण क्रिधिकार मिला है। इस प्रकार वे लोग राज्यनियम-निर्माण में ध्रपना पूरा पूरा प्रभाव डाल सकते हैं छोर डालते भी हैं। स्विन् उपसमिति जातीय सभा की सम्मति पर दहुत से प्रस्ताव बनाती हैं जो जातीय सभा में पास किए जाते हैं। वान्तव मों बात तो यह है कि राष्ट्र के प्रायः संपूर्ण नियम जातीय सभा में पास करवाने के लिये भेजने से पूर्व एक बार इन दे एखें सभा में पास करवाने के लिये भेजने से पूर्व एक बार इन दे एखें सभा के ध्रवस्थित के सहार हिस्स प्रकार शासन नदा नियम का संबंध खेंगरेजी मंजिनभा की डपसमिति के महा सिस् उपसमिति में भी धरचंत समीव का ही है; परंतु यहा पर

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दोनों देशों की उपसमितियों के ही ये संबंध कुछ भिन्न भिन्न सिद्धांतों पर ग्राधित हैं। स्विस उपसमिति किसी प्रस्ताव के पास न होने पर इस्तीफा नहीं देती। इसके विपरीत यदि जातीय सभा शासन या नियम संबंधी किसी कार्य में ग्रपना मतभेद प्रकट करे, तो खिस उपसमिति श्रपनी सम्मति के विरुद्ध भी जातीय सभा की सम्मति पर बड़ी प्रसन्नता से कार्य करती रहती है। स्विस उपसमिति के सभ्यों में यह सिद्धांत काम करता रहता है कि वे जातीय सभा के सामने जब कोई प्रस्ताव पेश करते हैं. तेर वह इसी लिये करते हैं कि जातीय सभा की शासन या नियम के विषय में एक उचित सलाह मिल सके. न कि इसलिये कि वे संपूर्ण शासन के जिम्मेवार हैं। श्रत: यह उचित नहीं है कि जातीय सभा को उनकी सम्मति पर ही चलना चाहिए: तथा यदि जातीय सभा उनकी सम्मति पर चलने की तैयार न हो तो वे राष्ट्र के शासन की जिम्मेवारी लेने में असमर्थ हैं. अत: वे इस्तोफा दे दें। 'इस दशा में जातीय सभा दूसरे व्यक्तियों की उपसमिति बनावे जिनकी सम्मति जातीय सभा की सम्मति से मिलतो हो श्रीर जो राष्ट्र के कार्य की जिम्मेवारी ले लें। यही सिद्धांत है जिस पर स्विस् उप-समिति कार्य करती हुई अपनी इच्छाओं के विरुद्ध होते हुए भां कई एक वार्तों पर जातीय संभाकी सम्मति पर कार्य करती रहती है तथा भ्रपना पदत्याग नहीं करती। १८४८ से

लेकर श्रव तक केवल दो हो वार उपसमिति के सभ्यों ने इस्तोफा दिया है जिसमें केवल एक वार नियम संवंधी भगड़े के ऊपर उपसमिति ने इस्तोफा दिया घा। स्विम् विद्वानों की सम्मति में राष्ट्र के लिये यह श्रविवेचनापृष्टी वात है कि उपसमिति के सभ्यों को सम्मति-विसंवाद के कारण इस्तोफा दे देना पड़े, जय कि उनमें शासन संवंधी श्रनेक गुण विद्यमान हों।

स्विस् उपसमिति का एक प्रकार से प्रवंधकारियो सभा भो षष्ठ सकते हैं। इसके सभ्यों के चुनाव में प्रायः उनकी प्रवंध या शासन की शक्ति ही मुख्य तीर पर दंखी जाती है: उनमें यह नहीं देखा जाता कि वे राजनीतिक नेता हैं या नहीं। स्विस् उपसमिति का एक मात्र कार्य यह है कि स्विटजलैंड का शासन उचित विधि पर किया जाय तथा मनय नमय पर नियमों के विषय में जातीय सभा की उचित मलाह दी जाया करे। उपसमिति से जातीय सभा यह खाशा नहीं भरती कि वह राष्ट्र की राजनीति की प्रापने ही हाथ में कर ले; सीर इसी पात में उपसमिति की राष्ट्र में क्या स्थिति है, इसका रहस्य छिपा हुचा है। प्रायः भिल निन्न दलें। में से ही डपममिति के सभ्य चुने जाते हैं: पर विचित्रता यह है कि इस पर भी उपसमिति का कार्य दएत हो खन्हों तरह पर पलता है, जब कि उनके प्रत्येक सभ्य की प्यापस से सम्मति एक नहीं होती। इसका कारण वहीं है कि उप-

समिति के सभ्य अपने कार्य में स्वतंत्र नहीं हैं। वे जातीय सभा के एक प्रकार से सेवक हैं। कुछ भी हो, यह स्विट्जर्लेंड की ही विशेषता है कि वहाँ राष्ट्रीय उपसमिति के सभ्य वड़ी दूरदर्शिता से तथा निष्पत्त होकर अपना कार्य करते हैं। वे लोग भिन्न भिन्न दलों में से चुनकर आते हैं, पर वे लोग अपने आपको एक मात्र दलों के सिद्धांतों में ही नहीं जकड़े रखते हैं। उपसमिति के सभ्यों का यह विशेष गुण्य समभना चाहिए कि वे लोग जातीय सभा में वड़ी बुद्धिमत्ता से भिन्न भिन्न दलों के विचारों की भिन्नता मिटाते हुए राज्य-कार्य वड़ी शांति से चलाते हैं।

उपसमिति के वे ही सभ्य प्रायः वारंवार चुने जा सकते हैं, श्रीर प्रायः ऐसा होता भी है। १८४८ से १८६३ तक कुल मिलाकर ३१ व्यक्ति उपसमिति के सभ्य वन चुके थे जिनमें से ७ ध्रभी उस समय कार्य भी कर रहे थे। गणना से प्रत्येक व्यक्ति के कार्य का श्रीसत १० वर्ष निकला है। वास्तव में वात तो यह है कि १५ सभ्य लगभग १५ वर्ष से उत्पर तक काम कर चुके थे तथा ४ सभ्य २० वर्ष से उत्पर तक ध्रीर एक सभ्य ने ते। ३० वर्ष से उत्पर तक राष्ट्र की सेवा की थी।

उपसमिति का जब कोई सभ्य मर जाता है या इस्तीका दे देता है, उस समय उसके स्थान पर जातीय सभा किसी दूसरे व्यक्ति की सभ्य के तीर पर चुनकर भेज देती है। उपसमिति के सभ्यों को प्राय: कार्य बहुत ही अधिक करना पड़ता है। बहुत से यत्न किए जा रहे हैं जिनसे सभ्यों का परिश्रम कम किया जाय। इस प्रकार राष्ट्रीय उपसमिति पर जो कुछ लिखना था, लिखा जा चुका। अब इम कुछ शब्द स्विस् न्यायालय विभाग पर लिख देना आवश्यक समभते हैं।

स्विट्जलैंड का न्यायालय विभाग एक विचित्र प्रकार का है। वहाँ मुख्य न्यायालयों के साध साध राष्ट्रीय न्यायालय प्रपना कार्य बहुत ही प्रन्छी तरह से संपादित करते हैं। मुख्य

तरह सं संपादित करते हैं। मुख्य न्यायालय के अतिरिक्त जातीय सभा तथा राष्ट्रीय उपसमिति भी वहाँ न्याय संबंधी कार्य करती हैं। स्विट्जर्नेह में प्रत्येक सभा के कार्यों की सीमाएँ शासन-पद्धति द्वारा पूर्य स्प से निर्दिष्ट हैं। १८४८ में मुख्य न्यायालय की शक्ति चहुत कम थी। १८७४ की नियम-धारा से उसे भी मुख्य शक्ति मिल गई।

फीजदारी मुकदमीं के निर्णय के लिये मुख्य न्यायालय सारे प्रांतों में असण करता है। न्यायालय के असण की हिए से संपूर्ण स्विट्जलैंड पांच भागों में विभक्त है जिनमें पारी पारी से मुख्य न्यायालय चक्कर लगाता है। वे भाग निग्नलिखित हैं—

(१) प्रींच खिट्जलैंह, (२) दर्ग वदा उसके पारे। भोर का प्रदेश, (३) ज्रिच वदा उसके समीपदर्शी राष्ट्र.

- (४) मध्य तथा पूर्वीय स्विट्जर्लैंड का कुछ भाग ध्रीर (५) इटैलियन स्विटजर्लेंड।
  - मुख्य न्यायालय निम्नलिखित विषयों में निर्भाय करता है-
  - १---(क) सार्व-राष्ट्रीय विषय।
    - (ख) राष्ट्रों की सीमा का निश्चय।
    - (ग) राजकीय त्र्यधिकारियों के राज्यनियम संबंधी ' भगडों का निर्णय।
    - (घ) शासन-पद्धति से निश्चित नागरिकों के अधि-कार संवंधी भगडे।

मुख्य न्यायालय के हाथ में यह शक्ति नहीं है कि वह शासन-पद्धति के श्रनुकूल या प्रतिकूल कोई राज्यनियम प्रकट करे। जनता ने यह शक्ति श्रपने ही हाथ में ली है। इसमें निम्निलिखित विषय सम्मिलित हैं।

- २-(क) भिन्न भिन्न समितियों के साथ राष्ट्रों के भगड़े।
  - ( खं) राष्ट्रों के प्रति राष्ट्रों के भगड़े।
  - (ग) राष्ट-संघटन तथा राष्ट्रों के भागड़े।
- ३-( क ) राष्ट्रीय ग्रधिकारियों के प्रति विद्रोह का षड्यंत्र !
  - (ख) सार्वजातीय नियमें। का भंग।
  - (ग) बड़े बड़े राजनीतिक श्रपराध।

राष्ट्रीय उपसमिति के ग्रिधिकार में इन विषयों का निर्णय है--

#### ( १७३ )

- (१) राष्ट्रीय सेनान्नों की एकत्र करने के विषय में ।
- (२) राष्ट्रीय विद्यालयां के शिचापद्धति संबंधी विषयां में ।
- (३) व्यापार की स्वतंत्रता।
- (४) ग्रागत कर (Import duties)।
- ( ५ ) ज्यय कर ( Consumptive taxes ) !
- (६) धार्मिक खतंत्रता।
- (७) राष्ट्रीय सभ्यां के चुनाव का श्रीचित्र, श्रनी-ंचित्य इत्यादि।

### सातवाँ परिच्छेद

### इँगलैंड

संसार की श्रन्य सब शासन-पद्धतियों में श्रॅगरेजी शासन-यद्धति निरालां ही है। श्रीर देशों की शासन-पद्धतियाँ ते वहुधा लिपिवद्ध दशा में पाई जाती हैं श्रीर वे किसी खास समय को श्रीर किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की अपने जन्म का आधार मान सकती हैं। फ्रांस की शासनप्रणाली का जन्म सन् १८७५ ईस्वी में हुत्रा श्रीर उसको बनाने में भिन्न भिन्न दलों के नेता एक जगह एकत्र हुए। जर्मनी में भी सन् १-११-में वोमर नामक स्थान में वैठकर वहाँ के प्रतिनिधियों ने शासन-पद्धति निर्माण की। यही अमेरिका में भी हुआ। आज इनकी शासन-पद्धतियों की धाराएँ हमें लिपिवद्ध प्राप्त हो सकती हैं। परंत इँगलैंड में न ता शासन-पद्धति का कोई जन्म-दिवस ही कहा जा सकता है श्रीर न कोई खास मनुष्य या मनुष्यों का समृद्व उसका निर्माणकर्त्ता कहा जा सकता है। यहाँ की सारी शासन-पद्धति लिपिवद्ध धाराओं के रूप में भी नहीं मिल सकती। वास्तव में वात यह है कि इँगलैंड की शासन-प्रणाली कई श्रवसरीं पर दुकड़े दुकड़े करके वनी श्रीर बनती जा रही है। वहुत सा हिस्सा तो केवल परिपाटी ध्रीर

लोगां के प्राचार पर ही निर्भर है। यह लिपियह नहीं है। यथा थॅंगरेजी शासन-पद्धति में कोई ऐसा जिस्वित नियम नहीं है कि प्रतिनिधि सभा के श्रविश्वास पर मंत्रिसभा इस्तीफा दे दे, परंतु यह वात ऐसी स्थापित हो नई है जैसे किसी राज्यनियम की श्राझा हो। इसी प्रकार धेँगरंजी शासन-प्रवाली में कई एक ऐसी वार्ते भी पाई जाती हैं जो दिखाई कुछ देती हैं, परंतु वास्तव में हैं कुछ। सच पृछा जाय ते। श्रॅंगरेजी शासन-पद्धति की यद्दी एक सब से बड़ी विचित्रता है। किसी महाशय ने ठीक ही कहा है—'ग्रॅंगरेजी शासन-प्रणाली में जो दिखाई देता है, वह वास्तव में है ही नहीं; खीर जो कुछ है, वह दिखाई हो नहीं देता। राज्यनियम के धनु-सार इँगर्लेडका राजा सारे नाम्राज्य का नम्राट् ई धीर डमकी शक्ति बहुत ही ज्यादा है, जैसा कि हम छागे चलकर लिखेंगे। परंतु क्या वास्तव में उसे ऐसी शक्ति प्राप्त है १ फदापि नहीं। सच पूछा जाय ते। इँगर्लैंड का राजा वास्तव में कुछ भी नहीं हैं, उसकी कुछ भी शक्ति नहीं है। इस नारवर्ष का फारण क्या है ? कारण यही है कि रैंगर्लैंट में बहुत सी बाउँ परिपाटी पर ही निर्भर हैं। श्रत: धॅगरेजी शासन-प्रकारी सम-भाने के लिये जब तक इस बात पर प्यान नहीं दिया जायगा. तय तक इसका सदा ।बरूप ध्यान में धाना धर्मभद्र 🖔 ।

यहां हम धाँगरेजी शासन-प्रकाली की एक धार विशिवता यता देना विश्वत समभति हैं। वह यह कि छन्य हैंगों में शासन-प्रणालो के नियमें। ग्रीर राज्यनियमें। में भेद हैं। राज्यनियम तो जातीय सभा राजमर्रा बना सकती है श्रीर मिटा भी सकती है। परंतु वहाँ शासन-पद्धति के नियमों को बनाने छोर बदलने के लिये दूसरे ही तरीके का अवलंबन करना पडता है। इँगलैंड में राज्यनियमें। श्रीर शासन-प्रणाली को नियमें। में कोई भेद नहीं है। दोनों प्रकार के नियम एक ही विधि से बनाए जा सकते हैं श्री। र बदले जा सकते हैं। श्रीर जगह तो इस वात की जाँच करने के लिये बहुधा न्याया-लय रहते हैं कि कहीं शासन-प्रणालो के भिन्न भिन्न ग्रंग, शासन-प्रणाली द्वारा प्रदत्त अपने अपने अधिकारों से परे तो नहीं जाते। इँगलैंड में पार्लिमेंट जो कुछ नियम बना दे, सब मान्य होंगे। कोई न्यायालय यह नहीं कह सकता कि पार्लिमेंट का कोई नियम शासन-पद्धति के विरुद्ध है। इन विशेपतास्रों को वताकर अब हम क्राँगरेजी शासन-पद्धति के भिन्न भिन्न ग्रंगों पर कुछ लिखेंगे।

श्रँगरेजी शासन-पद्धित श्रॅगरेजी शासनपद्धित में निम्निलिखित के श्रंग श्रंग ध्यान देने योग्य हैं--

(१) राजा, (२) मंत्रिसभा तथा उसकी उपसमिति, (३) गुप्त सभा, (४) प्रतिनिधि सभा, (५) लार्ड सभा। इँगर्लेंड में बड़ो बड़ी उपाधियाँ देना, लार्ड बनाना नी तथा स्थल सेना के मुख्य मुख्य अधिकारियों को नियत करना, मुख्य न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, विशप, आर्च विशप तथा श्रन्य मुख्य मुख्य राज्य-फर्मचारियों की भिन्न भिन्न राज-कार्य-विभागी में प्रवंधादि के लिये नियत करना राजा के ही

राजा की शक्ति तथा श्रधिकार

शाट--१२

नाम पर होता है। मंत्रिसभा की उप-समिति की सहमति से वह अन्यभी बहुत से अधिकारी की कार्य में ला सकता है.

परंतु इसका उत्तरदायित्व उपसमिति पर ही होता है, न कि राजा पर। इँगलेंड में राजा वनने का श्रिधकार पूर्व राजा के वडं पुत्र को ही है श्रीर इसका प्रोटस्टेंट मत का होना भी श्रावर्यक है। प्रतिनिधि सभा का श्रथिवेशन बुलाना, उसकी कुछ समय के लिये बंद कर देना तथा यदि छावरयकता पहे ता उसं पुत: नवीत ढंग पर जुनाव के लिये प्रेरित फरना छ।जि कार्य राजा के ही हाथ में हैं। यही नहीं बरन उरममिल औ ष्यनुमति लेकर राजा युद्ध भी उद्योपित कर सकता है। राती विक्टोरिया के लिधिकारी का वर्णन करने हुए महानद वैज्ञाट ने लिखा घा कि राठी संपूर्ण सेना के एथियार स्वत सकती है, तुराभग सदले सब राज्याधिकारियों की पदन्यत फर सकती है, सब जहाजों की बैच सहती है, कार्यवाद हो देफर संपि कर सकती है और बिटेन हो विजय के लिये युद्ध त्यारंभ कर सकता है, सह व्यवस्थियों के स्वतंत्र भागा पर सकती है, कीर सदसे यावर बात यह है जि का र्विलीट की सब मताबी की लाई बना सकती है। सार्वाट यह दि। सही हैंगरेजी शासन-पहाति है। बहुसार पल्टी हुई

इँगलैंड के ग्रंतरीय प्रबंध की उलट पुलट सकती है ग्रीर एक बुरी संधि या लड़ाई करके सारी जाति की अपमानित कर सकती है तथा नौसेना छीर स्थलसेना से हथियार रखवा-कर सारे देश की अरिचत कर सकती है। वैज्हाट के उपरिलिखित कथन से स्पष्ट हो गया होगा कि शासन-पद्धति के अनुसार श्रॅंगरेजी राजा के क्या अधिकार तथा क्या शक्तियाँ हैं। किंतु जैसा कि इस ऊपर लिख चुके हैं, राजा वास्तव में इनमें से एक भी कार्य ग्रपने इच्छानुसार नहीं कर सकता। वास्तव में राजा कुछ भी नहीं है। जो कुछ कार्य उसके नाम से होते हैं, वे प्रायः प्रधान मंत्रो द्वारा ही होते हैं: श्रीर जैसा प्रधान मंत्रो चाहता है, वैसा ही वह राजा से करा सकता है। अब हम अँगरेजी मंत्रिसभा तथा उसकी उपसमिति की पर्यालोचना करेंगे।

इँगलैंड में राजा तथा प्रजा दोनों ही शासक हैं। मंत्रि-सभा अपने प्रत्येक कार्य के लिये प्रतिनिधि सभा के आगे उत्तर-दायिनी है और इसी में उसकी शक्ति मंत्रिसभा तथा समभानी चाहिए; क्योंकि यदि वह उसकी उपसमिति राजा के प्रति जिम्मेवार होती, ते। इँगलैंड की शासन-पद्धित में राजा की शक्ति असीम हो जाती। अँगरेजी शासन-पद्धित में जो कुछ विचित्र वात है, वह यही है कि महामंत्री राजा द्वारा चुना जाता है, पर उसका उत्तर-दायित्व उसके प्रति नहीं रहता, अपितु प्रतिनिधि सभा के प्रति होता है। ग्रॅंगरेजी राजा विजयी दल के किसी मुख्य व्यक्ति को (उसकी स्वोक्टित लेकर) महामंत्री बना देवा है। गरामंत्री ग्रपनी इच्छा के अनुसार अपनी एक मंत्रिसभा वनाता है जिसका प्रत्येक सभ्य उसके नाघ बहुत सी बातों में प्राय: सहमत होता है। इँगलैंड की शासन-पद्धति में महामंत्री की शक्ति बहुत ही प्रधिक है। उनकी नम्मति के अनुसार ही नए नए व्यक्तियों की लाई बनाया जाता है, श्रीर साम्राज्य के प्रत्येक भाग के शासकों की नियत करना भी उसी की इच्छा पर है। मंत्रिसभा प्राय: प्रपना कार्य उपनिति हारा ही किया करती है। उस उपनिति के सभ्य प्राय: निम्नलिखित प्रधिकारियों में से ही होते हैं—

- (१) मुख्य फांपाध्यच ।
- (२) लार्ड सभा का प्रयान।
- (३) गुप्त सभा का प्रधान।
- (४) मुद्रा-सचिव ।
- ( ५ ) घायव्यय सन्धिव ।
- (१) छ: राष्ट्रीय मध्यि
  - (फ) खदेश मचिव,
  - (य) विदेश सचिव.
  - (ग) भारत मन्दिव,
  - (प) उपनिवेश सचिव,
  - (र) युद्ध मधिर,

(च) वायु सचिव।

- (७) नौ सेनाधिपति।
- ( ८ ) स्वास्थ्य सचिव।
- ( स) स्काटलैंड का मंत्री।.
- (१०) डाक सचित्र।
- (११) शिचा सचिव।
- ॰ (१२) कृपि श्रीर मस्य सचिव।
  - (१३) व्यवसाय-सभा-प्रधान ।
  - (१४) मजदूर सचिव।
  - (१५) लंकास्टर की डची का चांसलर।
  - (१६) राजकीय कार्यों का मुख्य निरीचक ।

यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि इँगलैंड में यद्यि मंत्रियों को मुख्य मंत्री ही नियत करता है, तथापि उसके लिये उसे राजा की स्वीकृति लेनी पड़ती है। महामंत्री के भिन्न भिन्न पदों के प्रहण करने से उपसमिति के सभ्यों की उपरिलिखित संख्या घटती बढ़ती रहती है। इँगलैंड में उपसमिति ही राज्य का कार्य करती है तथा विरोधियों के आचेपों का उत्तर देती है। उपसमिति की पराजय होने पर सबके सब मंत्रियों को अपना पद छोड़ देना पड़ता है तथा नवीन महामंत्री अपनी नई संत्रिसभा तथा उपसमिति का निर्माण करता है।

ऋँगरेजी शासन-पद्धति में मंत्रिसभा की यह उपसमिति एक बड़ा भारी श्रंग है। गुप्त सभा के विषय में हम श्रागे चलकर लिखेंगे कि उसमें सभ्यों की संख्या बहुत श्रिष्ठक होती है, श्रतः वह राजा की उचित सम्मित देने के लिये श्रयोग्य है। श्राज-कल गुप्त सभा का यह कार्य मंत्रिसभा की उपसमिति ही करती हैं। उपसमिति के कारण राज्यकार्य ठीक तीर पर चलता हैं श्रीर संपूर्ण कार्य की जिन्मेवारी ले लेने में भी वह समर्थ हो जाती है।

जब तत्कालीन प्रतिनिधि सभा की गुल्य मंत्री की राजनीति स्वीकृत न हो, उस दशा में गुल्य मंत्री राजा से प्रार्थना कर उसके द्वारा प्रतिनिधि सभा की दर्खास्त करवाकर नए सिरे से चुनाव के लिये प्रेरित करता है। इस प्रकार करने में गुल्य गुल्य प्रश्नी तथा प्रस्तावी पर 'प्रजा की क्या सम्मति हैं' इसका राज्य की पता लगता रहना है। यह हम पहले ही लिख चुके हैं कि गुल्य मंत्री की राज्य ही नियत करता है।

जिस समय मंत्रिसमा तथा उसकी उपसमिति की रीति
प्रचित्तत न हुई घी, उस समय राजा जनता द्वारा मुख्य मंत्री
पर घाजेर किए जाने पर अपना अपमान समक विया करता
था, पयोकि मुख्य मंत्री की वही नियद किया करता धाः स्पने
पादमी की रजा कीन नहीं करता है परंतु मंत्रिसमा भी
रीति से यह पृष्ण एट गया है। राजा घट एक नियक
न्यायाधीश की खिति में है, जो जनता में जिल इत का
नेता प्रयत्न हो, इसी को राज्यभार सहुई कर देश है, धीर इसे

इससे कुछ भी प्रयोजन नहीं होता कि उसका कौन मित्र है तथा कौन मित्र नहीं है। प्रतिनिधि सभा तथा राजा के। परस्पर मिलानेवाली संस्था भी मंत्रिसभा कही जा सकती है। ग्रॅंगरेजी राज्यनियमें। के श्रनुसार राजा सदैव निर्श्रांत तथा निर्दोष हुआ करता है। यह तभी हो सकता है जब कि राजा की किसी कार्थ में जिम्मेवारी न हो। मंत्रिसभा की प्रणाली से अव सव कार्यों का जिम्मेवार मंत्री ही हो गया है। यदि शासन में कुछ भी बुराई श्राती है ते मंत्री को ही पदच्युत होना पड़ता है तथा दूसरा मंत्री उसके स्थान पर शासन के लिये नियत कर दिया जाता है। सारांश यह कि मंत्रिसभा की प्रवाली से ग्रद त्रिटेन का राजा सर्वेप्रिय हो गया है। यदि प्रव प्रजा में किसी की समालोचना होती है तो तात्कालिक मुख्य मंत्रो तथा उसकी उपसमिति की ही।

फ्रांस में भी मंत्रिसभा है; परंतु उसकी ग्रॅगरेजी मंत्रिसभा से तुलना करना कठिन है। ग्रॅगरेजी मंत्रिसभा के मंत्रियों के ग्रिधकार बहुत कुछ रीति-रिवाजों पर निर्भर हैं श्रीर इसका कारण भी है। ग्रॅगरेजी शासन-पद्धति का जन्म श्राकिस्मक नहां हुश्रा है, ग्रिपतु उसके प्रत्येक ग्रंग की वर्त्तमान कालीन स्वरूप प्राप्त करने में पर्याप्त काल लगा है। इस दशा में लिखित ग्रिधकारों की श्रिपेचा रीति रिवाज का शासन-पद्धति में बहुत भाग होना स्वाभाविक है। फरांसीसी शासन-पद्धति का जन्म ग्राकिस्मिक ई, ग्रतः उसमें मंत्रियां के श्रधिकार शासन-पद्धति द्वारा निर्णीत तथा लिखित हैं। फ्रांस की जनता की स्वतंत्रता से श्रत्यंत प्रेम है। मंत्रियां की स्वेच्छाचारिता उसे पसंद नहीं है। परिगाम इसका यह है कि फरांसीसी प्रति-निधि सभा यदि किसी साधारण वात परभी फरांसीसी मंत्रियां के विरुद्ध सम्मति दे दे ता उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है: परंतु इँगलैंड में यह वात नहीं है। इँगलैंड में मंत्रिसमा के पास पर्याप्त शक्तिशालो साधन विद्यमान हैं। ग्रॅंगरंजी मंत्रि-सभा राजा की खीकृति से प्रतिनिधि सभा की वर्खास्त कर पुनः चुनाव के लिये प्रेरित कर सकती है। फरांसीसी मंत्रिसभा ऐसा करने की शक्ति रखते हुए भी श्रयमर्थ है। प्रधान तथा राष्ट्रसभा की स्वीकृति से फरांसीसी मंत्रिसभा, प्रतिनिधि सभा को बरखास्त कर सकती है, परंतु फरांसीसी प्रधान नाम मात्र का ही शासक होता है। वह प्रतिनिधि सभा की पर्यान कर ध्रपने प्रति विरोध नहीं खड़ा करना चाहता। परिकास इसका यह हो गया है कि फरांसीसी मंत्रिसभा यहापि धाँगरेजी शासन-पद्धति का देखकर चनाई गई घी, तथापि धंगरंजी मंत्रि-सभा की खपेचा वह शक्तिमें श्रत्यंत न्यून हो गई है। धंगरंजी मंत्रिसमा का नियम-निर्माण में पटा भारी एाय है। क्रांन में नियम-निर्माण का कार्य प्राय: इपसमितियां कं घर्यान है। इस फार्य का फल यह है कि पारांनीमी मंत्रिसमा धेरांडी मंभिसभा की व्यपेदा शक्तिशीन है।

फांस में कुछ ऐसे ग्रीर भी कारण हैं जिनसे फरांसीसी मंत्रिसभा ग्रॅंगरेजी मंत्रिसभा के सहश काम करने में ग्रसमर्थ हो गई है। फांस में 'दलों का इतिहास' नामक शीर्षक में हमने विस्तृत ते।र पर दिखाया है कि वहाँ पर वहत से दल हैं। जितने वड़े वड़े व्यक्ति उस देश में विद्यमान हैं, उतनी ही वहाँ दलों की संख्या है। वित्यित्रता यह है कि एक फरां-सीसी मंत्रिसभा पराजित होकर जब दृट्ती है तो उसके बहुत से सभ्य प्राय: नवीन मंत्रिसभा में भी ले लिए जाते हैं। सारांश यह कि फ्रांस तथा इँगलैंड की मंत्रिसभा की रीति ग्रांपस में एक दूसरी से भिन्न है।

श्रॅगरेजी गुप्त सभा के निम्निलिखित व्यक्ति सभ्य होते हैं—
(१) राजपरिवार के सभ्य, (२) केंटरवरी का ग्राचिविशप,
(३) लंडन का विशप, (४) लार्ड चांसगुप्त सभा
लर, (५) मुख्य न्यायाधीश, (६) मुख्य
वेर्द्धिस का प्रधान, (७) प्रतिनिधि सभा का 'प्रवक्ता', (८) इँगलैंड
के राजदूत, (६) उपनिवेशों के शासक, (१०) इँगलैंड
का मुख्य सेनापित, (११) सव मंत्री, (१२) गुप्त सभा के
सभ्य की उपाधि-प्राप्त श्रन्य सब पुरुष।

गुप्त सभा का अधिवेशन राजप्रासाद में होता है। नए राजा की उद्घोषणा यही सभा करती है और प्रतिनिधि सभा के वर्शास्त करने तथा युलाने के लिये राजा के द्वारा निकाले हुए घोषणापत्र इसी में तैयार होते हैं। इसकी कई एक उप- समितियां हैं जो भिन्न भिन्न राजकीय कार्यों का नंपादन किया करती हैं। हप्टांत के दौर पर 'न्याय उपसमिति' ही की लीजिए। इसके हाथ में भारत तथा उपनिवेशों की जनता की प्रार्थनाओं की सुनना है। इसी प्रकार गुम सभा की 'शिचा उपसमिति' शिचा संबंधी प्रवेध करती है। इसकी कृषि तथा ज्यापार संबंधी उपसमितियां भी हैं जो अपने ध्रपने विभाग का निरीच्या तथा प्रबंध करती हैं।

हुँगलैंड की प्रतिनिधि सभा में श्राजकल सभ्यों की जो संख्या हैं, वह सदा से उसमें नहीं चली आई हैं। समय समय पर सभ्यों की संख्या बहुते बहुते सुद्र दहुई

प्रतिनिधि सभी के लगभग है। प्रतिनिधि सभी के सभय १ वर्ष के लिये चुने जाते हैं। हैंगलैंड में प्रतिनिधि सभी के सभय १ वर्ष के लिये चुने जाते हैं। हैंगलैंड में प्रतिनिधियों का जन-संख्या से अनुपात १: १५००० है। लाई, न्यायाधीरा, रामम केंग्रेशिलफ पाइरी, राज्य-पदाविकारी, राज्य देखित पुरुष, विवालिए आदि तथा अन्य कई प्रकार के ऐसे ही ज्यक्तियों केंग्र छोड़कर प्रतिनिधि सभा के सभय चुने जाने का प्राय: सभी २१ वर्ष या इससे प्रधिक उम्रकार केंग्रेशियों की प्रधिकार है। गणि सभय के तौर पर चुने जाने के लिये कीई शिक्षा नमा संपत्ति संवेषी केंद्र नहीं लगाई गई है, परंतु संपत्ति के जिना प्राधिनिधि बनना भी कठिन ही है; वर्णिक रेंग्रेंट में भी प्रतिनिधि सभा के सभ्य दनने में बहुत उपय जरना पहला है। सभा को नभ्य दनने में बहुत उपय जरना पहला है। हम वशा में निर्धन पुरुषों का प्रतिनिधि सभा जा सभ्य दनने में बहुत उपय जरना पहला है।

कर लंडन में निवास करना किठन है। गणना से मालूम हुआ है कि सभ्यों का प्रति दिन ५ पींड के लगभग व्यय होता है। यह शक्ति निर्धनों के पास कहाँ है कि वे लोग इतना व्यय कर सकों। सन् १-६१८ से पहले यहाँ खियों की सभ्य चुने जाने थीर वोट देने का श्रिधकार नहीं था, परंतु सन् १-६१८ के वाद से ३० वर्ष की या इससे श्रिधक रम्प्रवाली प्रत्येक खी, जो कि कुछ खास जायदाद वाली थीर शिचित हो, वोट देने की अधिकारियी हो गई है।

कुछ वर्षों से प्रतिनिधि सभा के सभ्यों को ६०००) की वार्षिक वृत्ति मिलती है।

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि प्रतिनिधि सभा के सभ्यों का समय पाँच वर्ष है। परंतु ग्रॅगरेजी शासन-पद्धति में मंत्रिसभा की रीति ही मुख्य है। परिणाम इसका यह हुआ है कि अभी तक प्रायः कोई प्रतिनिधि सभा अपने पूर्ण समय तक विद्यमान नहीं रही है। ग्रीसत से जहाँ इसकी स्थिरता का समय चार वर्ष से भी कम निकलता है, वहाँ पिछली सदी की सब से लंबी प्रतिनिधि सभा छः वर्ष, एक मास तथा बारह दिन तक ही विद्यमान रही थीं।

प्रतिनिधि सभा अपना 'प्रवक्ता' आप चुनती है, पर उसके क्लार्क तथा सार्जेण्ट एट् आर्म्स राजा द्वारा चुने जाते हैं। प्रतिनिधि सभा का वहुत सा समय तो मंत्रिसभा की उपसमिति के प्रस्तावों आदि के पास करने में लगता है। प्रतिनिधिः

सभा के सभ्यों के अपने वैय्यक्तिक अधिकार भी पर्याप्त हैं। फीजदारी मुकदमा, न्यायालय को अपमान, दिवालो आदि अपराधों को छोड़कर अन्य किसी अपराध में प्रतिनिधि सभा का सभ्य पकड़ा नहीं जा सकता। प्रतिनिधि सभा अपने सभ्यों को अपराध करने पर सभा से निकाल सकती है, परंतु उन्हें पुन: जुने जाने से नहीं रोक सकती। प्रतिनिधि सभा अपने विरुद्ध अपराध करनेवाले को कैंद्र कर सकती है और यह कैंद्र तात्कालिक प्रतिनिधि सभा के समय तक ही रहती है, आगे नहीं। वह अपने अधिकार स्वयं ही नहीं यहा सकती। स्व प्रस्ताव पहले पहल इसी सभा में आदे हैं। आय-व्यय नंदंधी यज्ञट तो प्रतिनिधि सभा में ही पहले उपस्थित किया जाता है।

प्रतिनिधि सभा के सहश लार्ट सभा की संस्था भी बदलती रहती हैं, जिसका व्योग इस स्वार्ट सभा प्रकार है—

| सन्           |       |       | सभ्य            |  |
|---------------|-------|-------|-----------------|--|
| १२६४          | • • • | • •   | १३८             |  |
| १६००          | • • • | • • • | <i>रे न्द्र</i> |  |
| १५६५          | • • • | • • • | २०२             |  |
| { <b>८</b> ४४ | • • • | •••   | <b>့</b>        |  |
| 8=€8          | • • • | * * * | 646             |  |
| १८६४          |       |       | <b>५</b> उ. ह   |  |
| {==:3         | •••   | • • • | \$5.00          |  |

## ´( १८८ )

| सन्     |          |         | सभ्य |
|---------|----------|---------|------|
| १६००    | • • •    | •••     | ५८६  |
| १८०६    | <i>:</i> | • • • • | ६१८  |
| ग्राजकल |          |         | ७४०  |

लार्ड सभा में भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति हैं—रायल, स्राचीवशप, ड्यूक, मार्किवस, स्रर्ले, वैकाउंट, विशप स्रीर वैरन। इस सभा में ६०० से ष्राधिक इँग्लिश पियर्स हैं। स्काटलैंड श्रीर श्रायरलैंड के प्रतिनिधि के तौर पर २८-२८ पियर्स हैं। इसके श्रलावा दे। इंग्लिश चर्च के श्राचीवशप हैं श्रीर २४ विशप। जब कोई विशप अपनी विशपगिरी से इस्तीफा दे देता है, तेा वह लार्ड सभा का सभ्य नहीं रह जाता। इन सब सभ्यों में श्रधिकांश जन्मपरंपरा से चले छाते हैं। राजा प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर चाहे जिसकी लार्ड सभा का सभ्य वना सकता है। पहले प्राइम मिनिस्टर इस ग्रधिकार से वहुत फायदा उठाया करते थे। जब लार्ड सभा प्रतिनिधि सभा के किसी प्रस्ताव की नहीं मानती थी श्रीर वह प्रस्ताव महत्त्व का होता था, तब प्राइम मिनिस्टर अपने दलवाले व्यक्तियों को लार्ड वनवाकर लार्ड सभा में उनकी श्रधिकता कर देता था। त्र्यव भी उसे यह त्र्रधिकार है, परंतु उसे काम में लाने की ग्रावश्यकता उसे शायद ही कभी पड़े।

लार्ड सभा के जहाँ समृहरूपेण अपने अधिकार हैं, वहाँ प्रतिनिधि सभा के सदृश उसके व्यक्तियों की भी पर्याप्त क्रिधिकार प्राप्त हैं, जो इस प्रकार निनाए जा सकते हैं—

(१) लाई सभा अपने विगढ़ अपराध करनेवाली की केंद्र तथा उन पर जुमीना कर सकती है। (२) प्रत्येक लार्ड की सभा में बक्ता देनेकी पूर्ण स्वतंत्रता है। (३) लार्ड सभा यह देखती है कि कहीं कोई गवती ता नही हुई है। (४) लाई सभा के पास अपीलें जाती हैं। (५) प्रतिनिधि सभा कं राज्यकर्मचारियां कं विरुद्ध श्रभियाग इसी सभा में होते हैं तथा यही निर्माय देती है। (६) नादालिय. विदेशी, प्रविधासपात्र (जिसने यफादारी की शपय स त्याई है।) लार्ड सभा में नहीं बैठ स्वाता। (७) सभा में प्रत्येत लाटी नया प्रस्ताव पेश कर नकवा है। प्रतिनिधि सभा के पास किए हुए प्रकाब इसी सभा में प्याते हैं धौर यदि यह न पास परे है। दे प्रमताच राजा की पास नहीं भेजे जाते। परंतु यदि कीई प्रसाद सान वार प्रतिनिधि सभा में खोछत हो चुका है। के लाई सभा की परबीकृति रहने पर भी वह नियम धन जाना है।

(१) लाई तभा में जाते हुए या देहे हुए लाई ५% है या तींद नई। किए जा सकते। (२) पालिमेंट के छुटने को सूचना राजा की प्रत्येक लाई के पाल मेलनी पहती ई। (२) काई जुनी के सम्प नहीं हो। गयते।

लार्ड सभा के अधिकार वतलाते हुए लिखा गैया है कि प्रजा की अपीलें लार्ड सभा के पास ही जाती हैं। लार्ड सभा ने न्यायालय के तौर पर संते। पप्रद लार्ड सभा का न्याया-काम किया है, यह कहना श्रति कठिन है। लुय संबंधी श्रधिकार श्रॅगरेज जाति के भागड़ों की सूची जिस प्रकार बढ़ती गई, लार्ड सभा की इस मामले में सर्वथा श्रयोग्यता भी जनता की कमशः मालूम होती गई। महाशय अर्हिकन की सम्मति में श्राक्तात्रि के अनंतर लार्ड सभा में एक भी अच्छा प्राड्विवाक न रहा जो जनता की अपीलों का उचित रीति पर निर्णय कर सकता। १८५६ में इँगलैंड में यह खबर फैली कि लार्ड सभा में राज्यनियमें से ग्रमिझ किसी न किसी व्यक्ति की सभ्य श्रवश्य होना चाहिए तथा इस वात के लिये एक प्रस्ताव पास किए जाने का इरादा भी था, परंतु लार्ड सभा की गलती से ऐसा न हो सका। परियास इसका यह हुआ कि कुछ ही समय के वाद 'मुख्य न्यायालय के न्याय संवंधी नियम' (Supreme Court of Judicature Act ) से लार्ड सभा के हाथ से न्याय संबंधी यह अधिकार सर्वेथा ले तिया जाता; परंतु १८७५ के नियम से उसको कुछ कुछ ग्रधि-कार पुन: प्राप्त हो गए। अब यह राज्यनियम हो गया है कि जव तक लार्ड सभा में निम्नलिखित तीन व्यक्ति उपिखत न हों, तव तक उसमें अपीलें नहीं सुनी जा सकती हैं। वे तीन व्यक्ति ये हैं--(१) लार्ड चांसलर (Lord Chancellor),

(२) श्रपील के लार्ट्स ( Lords of Appeal in Ordinary) श्रीर (३) कोई एक लार्ड जो न्यायालय विभाग में श्रिधकारी रह चुका हो।

लाई सभा के सभ्य न्याय संबंधी विषयों से चाई परिचित हो या न हों, अपीलों का निर्णय उस सभा में बहुसम्मति से ही होता है। इस प्रकार लाई सभा के न्याय संबंधी अधिकार पर जो कुछ लिखना था, निखा जा चुका है। अब इस इसके नियम संबंधी अधिकारों का उल्लेख करेंगे।

लाई सभा के नियम-निर्माण में प्रायः प्रतिनिधि नभा के सदश ही श्रिधिकार हैं। प्रतिनिधि सभा की खार्थिक विषयें। में लार्ट सभा की घषेचा कुछ प्रशिव राई सभा के स्प्रधिकार प्राप्त हैं। किसी सभा से नियम-निर्माण संवर्धा आर्थिक विषयों के व्यविश्क्ति कार्ट प्रस्ताव धिवार पंश हो सकता है तया उसने पान ष्ठोकर दृसरी से पास करवाया जा सकता है। वैयक्तिक प्रकारों में ते। लार्ट सभा की छी प्रधानना है और स्वया कारण यह है कि उसके प्रधान के पास बहुत से राज्यणार्य नहीं होते; खतः वह इसी प्रकार के प्रस्ताव संबंधी कार्यी पर विशेष ध्यान है सकता है। स्मर्शिश प्रशाबों का ते प्रतिनिधि सभा में दी पहले पहल पेश देखा जासका है। सपार संबंधी प्रस्ताव भी प्राय: प्रतिनिधि सभा से ही अहले पर्य आते हैं । इसका कारद यह है कि दिविधि वस्त ही लार्ड सभा की श्रपेचा श्रिषक उदार विचार की है।
परंतु यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि इँगलैंड में
संकुचित विचारवाली मंत्रिसभा की जब कभो प्रधानता होती
है, तब यह बात नहीं रहती। सर विलियम ऐंमन
का कथन है कि महाशय ग्लैडस्टन तथा डिजरैली के
मंत्रित्व काल में प्राय: बहुत से प्रस्ताव लार्ड सभा में ही पहले
पहल पेश हुए थे। इस विपय पर इतना ही लिखकर
श्रव लार्ड सभा के शासन संबंधी श्रिषकारें। पर कुछ विशेष
प्रकाश डाला जायगा।

यह कहना सर्वधा भ्रम में पडना होगा कि इँगलैंड में लार्ड सभा की शक्ति की प्रतिनिधि सभा ने चूस लिया है। वास्तविक बात ते। यह है कि इंगलैंड की लार्ड सभा के शासन दानीं ही मुख्य सभाग्रीं की शक्ति की संबंधी अधिकार ग्रॅंगरेजी मंत्रिसभा ने ले लिया है। श्राज-कल दोतों ही सभाग्रें। में वैयक्तिक प्रस्तावों की संख्या दिन प्रति दिन कम हो रही है। अँगरेजी शासन-पद्धति पर लिखनेवाली की सम्मित में मंत्रिसभा की बढ़ती हुई यह शक्ति इँगलैंड के लियं हानिकर है। महाशय लो ने बड़े गंभीर विचार के श्रनंतर कहा है-''प्रतिनिधि सभा की नियासक सभा कहना निरर्थक है । यह ते। आजकल मंत्रियों के नियामक प्रस्तावों की एक मात्र विवाद-भूमि हो गई है। ध्राजकल राज-नीतिक विवादें। की सभा का काम एक मात्र प्रतिनिधि सभा

कर रही है।" लार्ड सेसिल ने एक वार प्रतिनिधि सभा में स्पष्ट शब्दों में कहा था-"इम लोग वैयक्तिक अधिकारों का अतिक्रमण प्राय: सुना करते हैं, परंतु यहाँ पर यह सुना देना भी त्रावश्यक प्रतीत होता है कि प्रतिनिधि सभा की संपूर्ण नियामक शक्ति मंत्रिसभा के ही हाध में दिन पर दिन चली जा रही है।.....इसका क्या कारण है ? इसकी कोई परवाह नहीं करता। सभ्यों के श्रधिकार छिन रहे हैं, परंतु इस सभाभवन के वाहर किसी व्यक्ति की इसकी कुछ भी चिंता नहीं है.....। । महाशय लावें ल ने बहुत सी गणनात्रों के अनुसार यह स्पष्ट तीर पर दिखाया है कि किस प्रकार राजकीय प्रस्तावों के सुधारों में प्रतिनिधि सभा दिन प्रति दिन कम हाथ दे रही है। श्रापका कथन है कि १८५१ से १८६० तक राजकीय प्रस्तावों में ४७ प्रस्तावों में सुधार किया गया था; श्रीर १८७४ से १८७८ तक केवल एक ही प्रस्ताव में तथा १८-४ से १६०३ तक केवल दो ही प्रस्तावीं में सुधार किया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि केवल लार्ड सभा ने ही अपनी शक्ति नहीं खोई है, प्रपितु प्रतिनिधि सभा भी वैसी ही दशा में है। इन दोनें सभाओं की शक्ति यदि किसी ने चूस ली है तो वह केवल मंत्रिसमा ने। सारांश यह कि लार्ड सभा ने यदि घपनी शक्तियाँ खोई हैं तो यह न समभाना चाहिए कि उसने वे शक्तियां प्रति-निधि सभा को दे दी हैं। वेचारी प्रतिनिधि सभा तो स्वयं ही

शक्तिहीन हो गई है। इन दोनों सभाओं की शक्ति मंत्रि-सभा ले गई है। प्रतिनिधि सभा तथा लार्ड सभा के बीच में एक ग्रंतर श्रवश्यमेव हैं। वह यह कि मंत्रिसभा पहले पहल प्रतिनिधि सभा को ही नशा पिलाया करती हैं।

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि आर्थिक विपयों में प्रितिनिधि सभा की अपेचा लार्ड सभा की शक्ति न्यून है। आर्थिक प्रस्तावों का प्रतिनिधि सभा में ही पहले पहल पेश होना आवश्यक है और यह उचित भी प्रतीत होता है, क्योंकि जिस समय संपूर्ण राष्ट्र के चलाने के लिये प्रतिनिधि सभा की ही धन देना हो, उस समय धन संबंधी प्रस्ताव भी उसी में पेश होने चाहिए।

प्रतिनिधि सभा ने लार्ड सभा से यह अधिकार सर्वधा ही ध्रपने हाथ में ले लेने के लिये पहले पहल १६६१ में प्रयक्ष किया। उस समय लार्ड सभा ने वेस्ट मिनिस्टर की सड़कों को सुधारने के लिये धन संबंधी एक प्रस्ताव पास करके प्रतिनिधि सभा में भेजा। प्रतिनिधि सभा ने उपर्युक्त सिद्धांत के अनुसार उसे पास न किया और कहा—'धन संबंधी प्रस्ताव पहले पहल उन्हों के पास पेश होने चाहिएँ जब कि कपए उन्हों को देने हैं।' इस कार्य के अनंतर प्रतिनिधि सभा ने अपने यहाँ उसी प्रकार का एक प्रस्ताव पास करके लार्ड सभा के पास भेजा। लार्ड सभा ने उस पर एक टिप्पणी चढ़ाकर अपने यहाँ से पास करके प्रतिनिधि सभा के पास

पुन: भेज दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि वह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। अगले वर्ष पुनः इसी प्रकार का एक प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में पास होकर लार्ड सभा में पहुँचा। लार्ड सभा ने ढील ढाल की तथा कुछ वँदर-घुड़िकयाँ दिखताकर उसे पास कर दिया। इसका परि-गाम यह हुआ कि प्रतिनिधि सभा ने यह अधिकार उसके हाघ से सदा के लिये छीन लिया। १८७८ में लार्ड सभा त्रार्धिक विषयों में सर्वेघा नि:शक्त हो गई तथा उसके त्रनंतर शासन-पद्धति में यह नियम स्थिर रीति पर काम करने लगा-''राजा को प्रत्येक प्रकार की स्रार्धिक सहायता देनेवाले प्रसावें का पहले प्रतिनिधि सभा में पेश होना आवश्यक है श्रीर लार्ड सभा उनमें कुछ भी काट-छाँट नहीं कर सकती। जो कुछ उसके हाघ में है, वह यही है कि चाहे वह उन प्रस्तावें। को पास करे या न पास करे"।

यह भी पूर्व में लिखा जा चुका है कि लार्ड सभा प्रतिनिधि सभा की अपेका संकुचित विचार की है। उदार दलवालों की यह सभा बहुत ही अधिक काट छाँट किया करती है।

प्रतिनिधि सभा कं बहुत से प्रस्ताव चित रीति पर ध्यान रखकर नहीं बनाए जाते । लाई सभा उन प्रस्तावों का संशोधन किया करती हैं। संशोधन करने के लिये साहस, स्वतंत्रता श्रीर निःपचता इन तीन गुणों की अत्यंत अधिक आव-रयकता होती है। लाई सभा में साहस तथा स्वतंत्रता ये दोनों गुण विद्यमान हैं, पर दु:स्व की वात है कि उसमें निष्पचता का गुण नहीं है।

लार्ड सभा जातीय दलों के विचारों से प्राय: प्रभावान्वित हो जाया करती है जिससे प्रसावें का संशोधन उचित रीति पर नहीं होने पाता। राजनीतिज्ञों की सम्मति है कि समय पाकर लार्ड सभा में यह गुग्रा भी ह्या ही जायगा।

इँगलैंड में लार्ड सभा से जाति को जो कुछ लाभ पहुँचते हैं. वे भुलाए नहीं जा सकते । इँगलैंड एक मात्र लार्ड:सभा के कारण भयानक आक्रांतियों का पात्र न लाई सभा का हो सका। लाई सभा का उच्छेद कर समुच्छेद राज्य की संपूर्ण नियामक शक्ति एक सभा के हाथ में दे देना इँगलैंड के लिये सर्वथा हानिकर है। यदि किसी देश की श्राक्रांतियों की चाह हो तो वह यह काम करे। संपूर्ण सभ्य देशों की शासन-पद्धतियाँ यही वता रही हैं कि देश की नियामक शक्ति की एक सभा के हाथ में कभी न देना चाहिए। इँगलैंड ने तो कामवेल के समय में ऐसा करके फल भाग ही लिया है। रंप ने १६४ ह की १७ मार्च की राजा के पद की जाति के लिये अनावश्यक ंतथा भयानक ठहराया श्रीर उसी को दे। दिन वा**द** लार्ड सभा .पर भी अपनी छुरी चला दी तथा उसका भी एक नियम द्वारा सदा को लिये मुलोच्छेदन कर दिया। उस नियम का रूप निम्नलिखित है-

'The Commons of England—finding by long experience that the House of Lords is useless and dangerous to the people of England to be continued—have thought fit to ordain and enact that from henceforth the House of Lords in Parliament shall be and hereby is wholly abolished and taken away; and that the Lords shall not from henceforth meet or sit in the said House, called the Lords' House, or in any other house or place whatsoever, as a House of Lords; nor shall sit, vote, advise, adjudge or determine on any matter or thing whatsoever, as a House of Lords in Parliament'

इस प्रकार लार्ड सभा की सर्वथा नष्ट कर ग्रॅगरेज जाति के कुछ सभ्यों ने इॅगलेंड पर एक सभा द्वारा ही शासन करने का यह किया, परंतु वे लोग सफल न हो सके तथा ग्रॅगरेज जाति की कुछ ही समय की बाद 'राजा' तथा लार्ड सभा इन देशों का ही पुन: उद्धार करना पड़ा। हमारा यह तात्पर्य नहीं है कि एक नियामक सभा द्वारा किसी जाति का शासन सफलता से नहीं चल सका है। श्रत्यंत उन्नत ग्राचारवाली जातियों में यह संभव है। परंतु ग्राजकल कोई जाति इतने उच्च ग्राचार की नहीं है। श्रत: एक नियामक सभा द्वारा सफलता से शासन होना भी कठिन ही हो गया है। महाशय वास्टर वैष्हाट ने वहुत ही ठीक कहा है—

''परिपूर्ण तथा श्रति योग्य प्रतिनिधि सभा यदि किसी देश में हो ते। उस देश के लिये किसी दूसरी राष्ट्र सभा या 'लार्ड सभा का होना सर्वथा ही निरर्थक है। परिपूर्ण तथा श्रित योग्य प्रतिनिधि सभा से हमारा तात्पर्य यह है कि वह पृर्णे रीति पर जाति की प्रतिनिधि हो, उसके सभ्य उच्च श्राचार के हां, जिनमें क्रांध, लीभ, मीह, ईर्ष्या, द्वेष श्रादि दूपगों की सत्ता न हो तथा जिनमें विचार शक्ति इस सीमा तक हो कि उनके कार्यों तथा विचारों में ब्रुटि का स्थान तक न रहता हो, तथा जिनके पास किए हुए प्रस्तावों के पुनः निरीचण की कुछ भी श्रावश्यकता न हो। यदि इस प्रकार के सभ्य किसी देश की प्रतिनिधि सभा में विद्यमान हों तो उस देश के लिये किसी दूसरी राष्ट्र सभा या लार्ड सभा का रखना सर्वथा श्रनावश्यक है; श्रनावश्यक ही नहीं अपितु अत्यंत हानिकर भी है। परंतु यदि ऐसी दशा न हो, तव ता दूसरी सभा का होना वहुत ही आवश्यक है; श्रीर यदि दूसरी सभा कोई उद्देश्य न रखे तो उसे उसका बुरा फल भी अवश्य ही भोगना पड़ेगा, इसमें संदेह करना वृथा है।"

# **ञ्चाठवाँ परिच्छेद**

स्रास्ट्रिया, हंगरी तथा इनसे उत्पन्न राष्ट्र

युरापीय महासमर के पहले आरिट्रया श्रीर हंगरी दोती एक ही साम्राज्य में थे। अपने अपने अंतरीय विषयों में ये दोनों संघटन का सम्राट् था। इन दोनों राष्ट्रों का सम्मिलन विचित्र या श्रीर इनकी शासन-पद्धति भी श्रपूर्व ही थी। श्रास्ट्रिया तथा हंगरी में वहुत सी भिन्न भिन्न भाषाभाषी जातियों का निवास था। वे जातियाँ त्रापस में सदा लडती रहती थीं तथा एक जाति दूसरी को कुचलने का यह करती रहती थी। हंगरी में मगयार जाति की प्रधानता थी, पर त्र्यास्ट्रिया में ऐसी बात नहीं थी। आस्ट्रिया में जर्मनी की शक्ति की श्रन्य जातियाँ कम नहीं कर सकती थीं। राजनीतिक मामलों को छोड़कर श्रास्ट्रिया के साथ हंगरी का वैसा ही संबंध था जैसा कि एक विदेशीय राष्ट्र का होता है। दोनें। एक दूसरे से स्वतंत्र समभो जाते थे। दोनों की शासन-प्रणाली भिन्न भिन्न थी, दोने। की पार्लिमेंटें भिन्न भिन्न थीं धीर दोने। कं न्यायालय भी भिन्न भिन्न थे। किंतु ऐसा होते हुए भी दे।नें। मिल गए घे। दोनों का सम्राट्र एक घा, फंडा एक घा, दोनां का नागरिकत्व (citizenship) एक घा धौर दोनी घ्रपने धपने प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन द्वारा अपनी एक नीति भी स्थापित रखते थे। इस इन दोनों राष्ट्रों की प्राचीन शासन-प्रणाली पर भी कुछ लिखेंगे।

श्रास्ट्रिया की प्राचीन शासन-प्रणाली का निर्माण सन् १८६७ में 'हुश्रा था। इस शासन-प्रणालो के श्रनुसार श्रास्ट्रिया का सम्राट् राज्य का मुख्य पदाधिकारो था। इस पद का श्रधिकार सन्नाट् के वंशकों को ही था। एक जातीय सभा थी श्रीर एक मंत्रिसमा भो थी। सम्राट् की समस्त श्राह्माएँ किसी न किसी मंत्री द्वारा हस्ताचरित होती थीं। किंतु यह कहीं नहीं स्पष्ट किया गया था कि मंत्रिसभा पालिमेंट के प्रति उत्तरदायी होगी। शासन-पद्धति के निर्माण के कुछ काल वाद मंत्रिसभा

का पार्लिमेंट के प्रति उत्तरहायित्व ऊपरी रीति रिवाजों में तो स्थापित हो गया था, किंतु पार्लिमेंट में दलवंदी ठीक तरह से

न होने के कारण सम्राट् मनमानी करा सकता था।

ग्रास्ट्रिया की जातीय सभा या पार्लिमेंट दे। सभाग्रें।
से मिलकर बनी थी—एक तो लार्ड सभा ग्रीर दूसरी प्रतिनिधि सभा। लार्ड सभा के सभ्य राजग्राड सभा

पुत्र, राजवंशज, कुलीन व्यक्ति, पादरी,
महापादरी ग्रादि होते थे। सम्राट् बहुत से व्यक्तियों को लार्ड
सभा का जीवन भर के लिये सभ्य बना सकता था। लार्ड सभा
तथा प्रतिनिधि सभा के ग्रधिकार एक ही सदृश थे।

प्रतिनिधि सभा के सभ्य छ: वर्षों के लिये चुने जाते थे।
प्रतिनिधि सभा को सम्राट्जन चाहे तन निसर्जित कर सकता
था। प्रतिनिधि सभा के सभ्यों का चुनान

प्रतिनिधि सभा प्रांतों के निवासियों द्वारा सीधे तीर पर होता था। श्रास्ट्रिया में प्रतिनिधि सभा के सभ्यों की चुनने- वालों की पाँच श्रेणियाँ थीं—

(१) भूमिपति, (२) नगरनिवासी, (३) व्यापारीय समितियाँ, (४) श्रामवासी, (५) साधारण जनसमूह।

इन पाँच श्रेणियों के श्रनुसार ही चुनाव के प्रांतों का विभाग था। वहुत से ऐसे ऐसे छोटे नगर भी थे जे। स्वतः एक प्रांत थे। साधारण तीर पर प्रत्येक प्रांत को। एक एक प्रतिनिधि भेजने का श्रधिकार था।

प्रतिनिधि सभा का प्रति वर्ष श्रिधवेशन होता था। लार्ड सभा तथा प्रतिनिधि सभा किसी में पहले प्रस्ताव पास किया जा सकता था तथा पास करके दूसरी सभा में पास करने के लिये भेजा जा सकता था। प्रत्येक प्रकार के नियम, व्यापारिक संधियाँ तथा कर आदि विषयों का दोनों सभाश्रों में पास होना आवश्यक था।

श्रास्ट्रिया के सहश हंगरी की भी अपनी स्वतंत्र शासन-पद्धति घी; किंतु हंगरी का भी श्रिधपित हंगरी श्रास्ट्रिया का सम्राट् हो घा । सम्राट् को श्रास्ट्रिया तथा हंगरी दोनों हो को राजधानियों में दे। दार राज्याभिषंक कराना तथा शपथ लेनी पड़ती थी। श्रास्ट्रिया का सम्राट् "हंगरी का ईश्वर प्रेपित राजा" की उपाधि से भी पुकारा जाता था। चुडापेस्ट में हंगरी की राजधानी थो श्रीर यहाँ पर वह हंगरी की मंत्रिसभा स्वयं चुनकर स्थापित करता था। परंतु यहाँ की मंत्रिसभा प्रतिनिधि सभा के प्रति पृरी तरह से उत्तरहायी थी। कारण यह था कि हंगरी में मगयार लोग श्रिधिक थे श्रीर उनमें एकता थी। सम्राट् यहाँ श्रपनी चाल नहीं चल सकता था। यहाँ की पार्लिमेंट में भी दो सभाएँ थीं। प्रथम तथा श्रेतरंग सभा में वंशपरंपरा से चले श्राए हुए सभ्य रहते थे श्रीर दूसरी तथा प्रतिनिधि सभा में जनता द्वारा चुने हुए सभ्य होते थे।

सम्राट् ही श्रास्ट्रिया हंगरी की श्वल तथा जल सेना का निरीचण करता था। कुछ विभागों के पदाधिकारियों को दोनों हेशों में सम्राट् ही नियत करता था। दोनों ही राष्ट्र विदेशी राष्ट्रों के साथ संधि, ज्यापार तथा श्रन्य सार्वजातीय विषयों पर पृथक् पृथक् बात नहीं कर सकते थे। सारांश यह कि दोनों ही राष्ट्रों का कार्य बहुत कुछ मिलकर किया जाता था। श्रास्ट्रिया तथा हंगरी की श्रपनी श्रपनी सेनाएँ थों, परंतु जातीय सभा की श्राज्ञा के बिना वे युद्ध पर नहीं भेजी जा सकती थों। दोनों राष्ट्रों का ज्यय समय समय पर दोनों ही राष्ट्रों की सभाएँ नियत कर देती थीं; परंतु यदि ऐसा न हो सकता था तो सम्राट् स्वयं ज्यय नियत

कर देता या तथा कौन राष्ट्र कितना दं, यह भी स्वयं ही निर्धारित कर देता था।

श्रास्ट्रिया हंगरी की सम्मिलित शासन-पद्धति श्रति विचित्र थी। दोनों ही देशों के प्रतिनिधियों की एक एक राष्ट्र-संघ-टन की सभा होती थी। प्रत्येक देश साठ साठ सभ्य भेजता था। उन साठ सभ्यों में से ४० सभ्य राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा के द्वारा चुनकर आते थे और २० सभ्य राष्ट्रीय लार्ड सभा की ख्रीर से। इनका चुनाव प्रति वर्ष होता था। उनका श्रिधवेशन एक बार वाइना में होता था तो दूसरी वार बुडा-पेस्ट में। जिस बार सभा का श्रधिवेशन धास्ट्रिया में होता था. उस वार उसकी कार्रवाई जर्मन भाषा में होती घी, परंतु जब उसका छाधिवेशन बुडापेस्ट में होता या, उस समय उसकी कार्रवाई मगयार भाषा में ही लिखी जाती थी। कीरम ८० सभ्यों का होता था। राष्ट्-संघटन की सभाश्रों में सम्मति देने का अधिकार भी दोनों राष्ट्रों के सभ्यां को समान ही था। सारांश यह कि राष्ट्र-संघटन की सभाओं में श्रास्ट्रिया तथा हंगरी को शक्ति में समान समभकर ही काम किया जाता था। यह घटना इस वात को भी स्पष्ट करती है कि किस प्रकार दोनों राष्ट्र श्रपने श्रापको एक दूसरे सं पृथक समभते घे।

किंतु भ्रास्ट्रिया हंगरी की इस शासन-प्रणाली से वहाँ के सब निवासी संतुष्ट नहीं थे। जैसा कि हम ऊपर पता धाए

हैं, ग्रास्ट्रिया में जर्मन ग्रीर हंगरी में मगयार ये ही सारे देश में वास्तव में सुखी थे। श्रतः जव सन् १-६१४ में श्रास्ट्रिया इंगरी के ही सर्विया की चुनौती देने पर युरोपीय महासमर छिड़ा थ्रीर वाद में इसमें श्रास्ट्रिया हंगरी की द्वार होने लगी, तत्र श्रास्ट्रिया हंगरी की दत्री हुई जातियों नें अपनी स्वतंत्रता का अच्छा माेका देखा। पोल्स, जेक्स, स्ते।वेक्स तथा जूगीरलेव्ज, सभी श्रपनी स्वतंत्रता की श्रावाज उठाने लगे। सन् १६१८ में सम्रांट्ने इनको कुछ श्रधि-कार देने की घोपणा की, किंतु 'का वरपा जब कृपी सुखाने'। लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए। हंगरी ने आस्ट्रिया से अपना संबंध तोड़ लिया। एक के बाद एक एक जाति ने अपनी स्वतं-त्रता की घोषणा कर दी ग्रीर अपनी अपनी काम चलाऊ सर-कार स्थापित कर ली। ११ नवंबर सन् १-६१८ की जिस दिन युद्ध की शांति हुई, सम्राट् अपने पद से अलग हो गया श्रीर समष्टिवादियों (Social Democrats ) की एक सभा ने शोप त्रास्ट्रिया में प्रजा के प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य की घोपणा कर दी। श्रतः श्रास्ट्रिया हंगरी के सम्मे-लन से निम्नलिखित छ: नए राष्ट्र उत्पन्न हुए-(१) आस्ट्रिया, (२) हंगरी, (३) पोलॅंड, (४) जेकोस्लोवेकिया, (५) जुगोस्लेविया श्रीर (६) रूमानिया।

(क) नवीन आस्ट्रिया का प्रतिनिधितंत्र राज्य—नवीन आस्ट्रिया में प्राचीन आस्ट्रिया के केवल सात ही प्रांत हैं। इनकं भी कुछ हिस्से अन्य राष्ट्रों द्वारा लं लिए गए हैं। इसकी जनसंख्या प्राचीन भ्रास्ट्रिया की जनसंख्या से केवल १ ही है।

( ख़ ) हंगरी—सन् १-६१८ के नवंवर मास में हंगरी ने भी अपने को प्रजाका प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य घोषित किया घा श्रीर कई महीनों तक एक कामचलाऊ सरकार द्वारा शासित भी होता रहा। इसके वाद कुछ दिनों तक किसानों तथा मजदूरों की सोवियट सरकार रही (जैसा कि रूस में है)। किंतु यह सोवियट सरकार रुमानिया की सेना द्वारा दवा दी गई श्रीर पहली सरकार पुन: स्घापित हुई। सन् १-६२० में एक जातीय सभा का निर्वाचन हुआ। इसके सदस्यों को चुनने के लिये प्रत्येक स्त्री पुरुष को मत देने का अधिकार था। इस जातीय सभा ने कोई नई शासन-प्रयाली नहीं बनाई छीर महासमर के पहले-वाली पुरानी शासन-पद्धति में ही समयानुकूल कुछ घदल वदल करके हंगरी की परिमित एकसत्तात्मक राज्य धोपित कर दिया। किंतु सम्राट् का पद खाली ही रखा। महासमर के फल-स्वरूप हंगरी की वहुत कुछ जमीन जाती रही श्रीर नवीन हंगरी की जनसंख्या प्राचीन हंगरी से श्राधी हो रह गई।

(ग) पोलैंड का प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य—नवीन पोलैंड श्रास्ट्रिया, जर्मनी श्रीर रूस के साम्राज्यों के कुट कुछ हिस्सों से मिलकर बना है। श्रठारहवीं शताब्दी के

ग्रंतिम चरण में पोर्लेंड एक स्वतंत्र एक-सत्तात्मक राज्य था। यह अपनी विचित्रताके लिये प्रसिद्ध था। यहाँ काराजा जनता द्वारा चुना हुआ होता था। इस विचि-त्रता के त्रविरिक्त पोर्लंड में एक श्रीर वडी विचित्रता थी। वह यह कि जातीय सभा में जब तक सबकी एक राय न हो, कोई काम नहीं हो सकता था—कोई नियम नहीं वन सकता था। कोई सभ्य यदि उठकर यह कह दे कि 'मैं विरोध करता हूँ' तो चाहे वाकी सबके सब उसे क्यों न चाहते हों, वह प्रस्ताव गिर ही जाता था। इस वेहूदगी से यहाँ भगड़ों का घर ही वन गया। पोलैंड के श्रासपास जर्मनी, म्रास्ट्रिया ग्रीर रूस सदृश वलशाली ग्रीर लालचो साम्रा<u></u>ज्य ये हो। सबकी ग्राँखें वेचारे पेलिंड पर गड़ गई'। सन् १७६५ तक पोर्लेंड का दुकड़ा दुकड़ा इड़प कर लिया गया श्रीर स्वतंत्र पोर्लेंड का कोई टुकड़ा युरे।प के नक्शे पर न वचा। इसके वाद करीव एक शताब्दो तक पोर्लैंड में जातीय श्रांदो-लन मचते रहे, परंतु वे हमेशा इन्हीं तीनों साम्राज्यों द्वारा दवा 'दिए जाते थे।

युरोपीय महासमर में पोर्लेंड का भाग्य चमका। मित्र राष्ट्रों को यह इच्छा घी कि पोर्लेंड को स्वतंत्रता दे दी जानी चाहिए। इनकी जीत होने पर ऐसा ही हुआ थ्रीर पोर्लेंड को घर बैठे स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। जर्मनी श्रीर धास्ट्रिया के हारने पर पोर्लेंड के सब हिस्सों ने मिलकर एक जातीय सभा वनाई श्रीर पेलिंड की शासन-प्रणाली निर्मित की । यह शासन-प्रणाली प्रतिनिधिसत्तात्मक है।

- (घ) जेकोस्तोवेकिया का प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य— जेकोस्तोवेकिया में वेहिमिया का प्राचीन राज्य, मेरिविया, सिलोशिया छीर स्लोवेकिया शामिल हैं। महासमर के पहले स्लोवेकिया हंगरी का एक हिस्सा था छीर वाकी के हिस्से श्रास्ट्रिया के ग्रंतर्गत थे। इसकी जनसंख्या लगभग १४००००० है। इनमें हैं जेक्स लोग हैं। इसकी स्वतंत्रता महासमर के ग्रंतिम दिनों में घोषित हुई थी छीर महीने भर वाद ही कार्य में भी लाई गई थी। सन् १-६२० में यह काम-चलाऊ शासनप्रणाली स्थायी वना दी गई।
- (ङ) श्रीर (च) रूमानिया, श्रीर 'सर्ट्स, कोट्स श्रीर स्तावेन्स' के राज्य— रूमानिया श्रीर जूगोस्तिविया वास्तव में प्राचीन श्रास्ट्रिया हंगरी के ही हिस्से नहीं कहे जा सकते। महासमर के पहले रूमानिया एक छोटा सा राज्य घा। श्रव उसमें वेसार्विया, वृकोनिया श्रीर ट्रान्स स्वेनिया भी शामिल हो गए हैं। श्रत: वह श्रव पहले से दुगना हो गया है।

जूगोस्लेविया तो प्राचीन सर्विया ही हैं जो कि अब इंससें तिशुना है। इसमें मंटीनीयां भी शामिल हो गया है। ज्यास्ते-विया का राजकीय नाम 'सर्ब्स, कोट्स बीर स्लावेन्स का राज्य' (The Kingdom of the Serbs, Croats, and Slovens) है। इसकी नवीन शासन-प्रणाली सन् १-६२१ में जनता की निर्वाचित जातीय सभा द्वारा निर्मित हुई है। ये दोनें राज्य 'परिमित एकसत्तात्मक राज्य' हैं।

उपर्युक्त छहें। राष्ट्रों में राष्ट्र का एक ही एक अधिपति है। जूगेस्लेविया और रूमानिया में राजा हैं, और ये लड़ाई के पहलेवाले राजवंश के ही हैं और इनके वाद भी, इन्हीं के पुरुप वंशज राज्याधिकारी होंगे। हंगरी में अभी तक कोई राजा गदी पर नहीं वैठाया गया है, किंतु शासन-प्रणाली के अनुसार यहाँ भी एकसत्तात्मक राज्य ही रहेगा। आस्ट्रिया, पेलिंड और जेकेस्लोवेकिया में जातीय सभा की देनों सभाओं के एक साथ वैठकर चुने हुए प्रधान मुख्याधिपति हैं। आस्ट्रिया में प्रधान की अवधि चार वर्ष की है और पेलिंड तथा जेके।-स्लोवेकिया में सात सात वर्ष की है।

ज्गेरिलेविया में केवल एक ही सभा की व्यवस्थापिका सभा है और इसके सभ्य जनता द्वारा चुने जाते हैं जिसमें प्रत्येक खी-पुरुप को मत देने का अधिकार है। हंगरी ने अभी तक निश्चित नहीं किया है कि वह एक सभा की ही जातीय सभा रखेगी या दे। सभाओं की। आस्ट्रिया, पेलेंड, जेकोस्लोवेकिया और कमानिया में जातीय सभाओं में दे। दे। सभाएँ हैं—अंतरंग सभा और प्रतिनिधि सभा। इनमें प्रतिनिधि सभा जनता द्वारा चुने हुए सभ्यों की ही होती है।

## नवाँ परिच्छेद

## रूस

सन् १६१७ के पहले रूस एक कट्टर एकसत्तात्मक राज्य था। यहाँ का राजा जार कहलाता था। उसने लोगां पर बढ़ा भ्रन्याय मचा रखा था। सन् १६०५ में, लोगों के क्रांति करने पर, उसने एक राष्ट्र सभा की स्थापना की धीर समस्त वालिंग पुरुपों को इसके सभ्यों के निर्वाचन का श्रिधकार दिया। परंतु दे। साल के अनुभव सं इस निर्वाचन विधि की श्रपने श्रधिकारी में कंटक समभक्तर उसने इसकी वंद कर दिया श्रीर एक ऐसी विधि निमित की जिससे राष्ट सभा में उसके ही पत्तपाती सभ्य रह सकें। ऐसा ही हुछा। यद्यपि सामान्यतः लोग घत्यंत ही घ्रसंतुष्ट घे, तथापि कुछ काल तक यही व्यवस्था चलती रही। सन् १६१४ में महा-समर छिड़ गया। संकट का समय समभकर सब दलों ने मिलकर सरकार का साथ देने का निश्चय किया। १-६१४-१-६१५ में रूस के कई जगए हार जाने के वाद राष्ट्र सभा ने सरकार के सन्मुख युद्ध सफल बनाने की कुछ सलाइ उपियत को। किंतु विनाशकालं विपरीतयुद्धिः,—इन सलाहां की बुरी तरह शवहेलना की गई। सेना धीर शासन के श्रन्य

शा०--१४

विभागों की कमजेरी पर लोग पहले ही से भड़के बैठे थे। यह श्रवद्वेतना श्रप्ति में घी का काम कर गई। इतना ही नहीं, जार ने इस प्रवसर पर ऐसे वेहूदे ग्रीर जनता के प्रतिकृत मंत्री रखे थे कि राष्ट्र सभा के 'जी हुजुर' सभ्य भी जार के विरुद्ध हो गए। इस कंटक को भी दूर करने के लिये जार ने राष्ट्र सभा के वरखास्त होने का हुक्म दिया। पर अब जार इद से वाहर पहुँच चुका था। राष्ट्र सभा के सभ्यों ने उसकी वात नहीं मानी श्रीर अपना एक मंत्रिदल कायम करके एक नई कामचलाऊ सरकार (Provisional Government) स्थापित कर ली; श्रीर यह घोषणा की कि शीघ़ ही एक सुव्यवस्थित प्रतिनिधि सभा बुलाई जायगी जो नए सिरे से रूस की शासन-प्रणाली का निर्माण करेगी। इस कामचलाऊ सरकार के साथ ही मार्च सन् १-६१७ की प्रसिद्ध क्रांति सारे रूस में हो गई छीर जार राजपद से विहीन हो गया।

इधर तो यह कामचलाऊ सरकार स्थापित हुई, उधर उसी दिन पेट्रोग्रेड में भी श्रमजीवियों के प्रतिनिधियों की एक सभा सीव्हियट स्थापित हुई जो दो दिन वाद श्रमजीवियों श्रीर सैनिकों के प्रतिनिधियों की सीव्हियट कहलाई। इसने भी शासन का ग्रधिकार श्रपने हाथ में ले लिया। रूस में श्रव दो सरकार हो गई जो श्रपनी श्रपनी भिन्न भिन्न धाजाएँ देने लगीं। ग्रंत में सीव्हियट ने उपर्युक्त राष्ट्र सभा की कामचलाऊ सरकार को दबा लिया। नवंबर सन् १-६१० में यह काम-

चलाऊ सरकार सेना के जोर से विलक्कल उखाड़ हाली गई। राजनीतिक क्रांति के साथ ही साथ श्रार्थिक श्रीर सामाजिक क्रांति का भी डंका पीटा गया। इसके मुख्य कर्ती-धर्ता वोलगीविक नामी दल से मशहूर हैं।

इस घटना के बाद रूस भर की सारी सोविहयटों ने एक श्रिखिल रूसी-से। विहयट-कांग्रेस की श्रीर संसार के प्रसिद्ध पुरुप निकोलाइ लोनिन की अध्यत्तता में एक कार्यकारियी सभा स्थापित की। इसने लड़ाई में मित्र राष्ट्रों का साथ छाड दिया। प्रथम श्रेणो श्रीर मध्यम श्रेणी के लोगों से उनकी संपत्ति छुड़ा ली ग्रीर श्रमजीवी मजदृरीं की पाँटी। रेल, फैक्टरी इत्यादि सत्र लोगों के फायदे के लिये ध्रपने हाथ में ली, जार तथा उसके संबंधियों को जान से मार डाला, कई वड़े वड़े धनियों, श्रफतरों श्रीर उपाधिधारियों की खतम किया, कड्यां को जेल में ट्रॅंसा श्रीर कइयां को देशनिकाला दिया। गिरजा-घर भी साफ कर डाला। तात्पर्य यह कि रूस की दिल्कुल फाया पलट कर दी। जिधर देखी, उधर साम्यवादियां का ही बोलबाला हो गया।

सन् १-६१८ के प्रोप्स काल में इन वोलशेविकों ने छिटित-रूसी-सोवियट के सन्मुख एक शासन-प्रयाली उपस्थित की। यह शासन-प्रयाली खोछत हो गई; धार घाज भी रून में वहीं शासन-प्रयाली प्रचलित है, ययपि सन् १-६१८ से प्रय तक उसमें कई जगह रहोबदल भी कर दिया गया है। इसी दीच में रूस के कई हिस्सों ने अपनी पृथक् पृथक् स्वतंत्रता की वापणा कर दो और अपनी अपनी पृथक् पृथक् सोव्हियट स्थापित कर दी। सन् १-६२२ में इन सबका एक संघटन हो गया श्रीर इस राष्ट्र-संघटन की शासन-प्रणाली सन् १-६२३ में निर्मित की गई। यह राष्ट्र-संघटन 'यूनियन आफ सोव्हियट सोशिश्वलिस्ट रिपवलिक' (SSSR) के नाम से प्रसिद्ध है।

रूसी शासन-पद्धति के मूल तत्त्व

शासन-पद्धति की यह प्रथम घोषणा है कि रूस सेविह-यटों का प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य है। इसका अर्थ यह है— रूस की मुख्य सभा में सीधे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, किंतु इसमें सेविह्यटों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। यह किस तरह है, यह हम श्रागे चलकर वतलावेंगे।

सोव्हियटों के चुनाव के लिये १८ वर्ष की अवस्था के और इससे अधिक अवस्थावाले समस्त एशियानिवासी खी-पुरुषों की मत देने का अधिकार है, वशर्ते कि वे स्वयं अपने परिश्रम से अपनी जीविका चलाते हों और अपने लाभ के लिये दूसरों से परिश्रम न कराते हों। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि निम्नलिखित लोग मत देने के अधिकारी नहीं होंगे—

- (क) जो लाभ के लिये दृसरों से मजदूरी कराते हैं (इसमें घरू नौकर शामिल नहीं हैं)।
- ( ख ) जा ऐसी पूँजी से अपनी जीविका चलाते हैं जा उनके परिश्रम की कमाई नहीं है। जैसे व्याज, किराया, मुनाफा इत्यादि।

(ग) रोजगारी, वनिए, महाजन, एजेंट लोग, मध्यम श्रेणीवाले लोग इत्यादि।

(घ) पादरी श्रीर पुरोहित।

( ङ ) वे लोग जो जार के जमाने में वड़े वड़े स्रोहदों पर घे।

(च) पागल भ्रौर चेारी इत्यादि में पकड़े गए केदी।

इसके साथ ही साथ उन परदेशियों की भी मत देने का ध्रिधकार दिया गया है जो रूस में रहते हैं और श्रमजीवी हैं।

क्षेवल मजदूर पेशेवाले ही सब ध्रिधकारों के अधिकारी हैं। रूसी शासन-प्रणाली के मूल तत्त्व जानने के बाद अब

यह जानना भ्रावश्यक है कि शासन-प्रणाली का ढाँचा किस

राष्ट्र-संघटन SSSR की शासन-प्रणाली प्रकार का है। पद्दले द्वम रूसी राष्ट्र-संघटन की शासन-प्रयाली का वर्णन

करेंगे जो सन् १६२२ में प्राचीन रूस के अलग अलग खतंत्र राष्ट्र वने हुए ज़ार हिस्सें ने निर्मित की यी। ये चार खतंत्र राष्ट्र इस प्रकार हैं—रूस (खाम), यूके-निया, व्हाइट रूस और ट्रांस-काकेशिया। इन राष्ट्रों का संघटन अमेरिकन राष्ट्रसंघटन के ही सहशहे। इस संघटन की मुख्य सभा संघ सोविहयट महासभा (Union Congress of Soviets) है। इसके सभ्य प्रांतीय सोविहयट तथा नगर सोविहयट द्वारा चुने जाते हैं। प्रांतीय सोविहयट प्रति १,२५,००० प्रामवानियां पोछे एक सभ्य संघ-सोविहयट महासभा में भेजनी है: धार

नगर से। व्हियट प्रति २५,००० उद्योग धंधेवाले नागरिकों पीछे

एक सभ्य भेजती है। इस महासभा की वैठक साल में केवल एक ही बार होती है। साल भर का काम चलाने के लिये प्रति वर्ष महासभा एक उपसभा चुनती है जो संघ-केंद्रीय प्रवंधकारिणी सभा (Union Central Executive Committee) कहलाती है। यह प्रति तीन मास बाद वैठती है श्रीर इसके हाथ में नियम बनाने का मुख्य अधिकार है। यह प्रवंधकारिणी सभा भी काफी बड़ी होती है। इसके सभ्यों की संख्या करीब करीब ४०० के होती है। इसलिये इस सभा की भी एक उप-सभा है जिसमें केवल २१ ही सभ्य रहते हैं। यह उप-सभा ही रोजमर्री का सारा काम देखती है।

शासन कार्य के लिये एक मंत्रिसमा है जिसे संघ-जनता पेएक-सभा (Union Council of Peoples Commissars) कहते हैं। इसमें १५ सभ्य होते हैं और ये संघ-केंद्रीय प्रवंध-कारिया सभा द्वारा चुने जाते हैं। इनमें एक प्रधान होता है श्रीर ४ उपप्रधान। प्रधान को छोड़कर प्रत्येक सभ्य पर एक न एक शासनविभाग का भार रहता है। इस सभा की स्राज्ञा राष्ट्र-संघटन के प्रत्येक व्यक्ति के लिये मान्य होती है श्रीर उनके विशेष राष्ट्र द्वारा कार्य में लाई जाती है। इस सभा में भी एक उप-सभा वन गई है जो मामूली विपयों का निपटारा करती है। यह सभा संघ-सोव्हियट महासभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

राष्ट्र-संघटन की शासन-प्रणाली ने उपर्युक्त सभाग्रों के

हाथ में बड़े बड़े श्रधिकार दे दिए हैं। उनमें निम्नलिखित श्रिधकार भी शामिल हैं—विदेश-संबंध श्रीर संधि की देखभाल, संव सरकार के श्रधिकार कि लेना, विदेशीय रोजगार की सँभा-लना, रेलों, डाकखानों श्रीर तारघरें की देखभाल करना, सेना का प्रवंध करना, संघटन के चारों राष्ट्रों में एक सा सिक्का चलाना, बाट श्रीर तील की एक सी स्थापना करना, एक से कर लगाना इत्यादि। इसके श्रितिरक्त संघ के किसी राष्ट्र की उन् कान्त्नों श्रीर नियमों की रह करना जो सन् १ ६२२ की संधि के खिलाफ हों।

यह तो हुई राष्ट्र-संघटन की शासन-पढ़ित। यह सन् १-६१८ में रूस (ख़ास) के लिये वनाई गई शासन-प्रणाली के ही ढंग पर है। ध्रव हम रूस (खास) की शासन-प्रणाली का कुछ वर्णन करेंगे। संघ के ध्रन्य राष्ट्रों की भी शासन-प्रणाली करीब करीब इसी प्रकार की है।

हम जपर कह ही श्राए हैं कि पेट्रोग्रेड सोव्हियट ने राष्ट्र-सभा द्वारा स्थापित कामचलाऊ सरकार की उखाड़कर एक श्रियल-क्सी-सोव्हियट महासभा स्थापित की थी। सन् १-६१८ में जो शासन-पद्धति निर्मित हुई, उसने भी इसे रहने दिया। श्राजकल रूस की यही सब से बड़ी राष्ट्र सभा है। इसमें क्स भर की सारी सोव्हियटों के प्रतिनिधि श्राते हैं। इनके खुनाब का ढंग विचित्र है। अब हम उसी का वर्णन करेंगे। साथ में पाठक यह ध्यान में रखें कि यह अखिल-कसी-सोव्हियट महासभा, राष्ट-संघटन की संघ-सोव्हियट महासभा से विलक्षल भिन्न है, तो भी इसके सभ्यों का निर्वाचन इत्यादि उससे विलक्षल मिलता जुलता है।

इस पृष्ठ के सामने के वृत्त पर दृष्टि डालिए। इसकी जड़ में एक श्रोर तो शहरों की फैकृरियों श्रीर कारखानों में काम करनेवाले दलों की सोव्हियट हैं श्रीर दूसरी श्रीर गाँवों की श्रीर देहाती जातियों की सोविहयट हैं। ये देनें प्रकार की सेविह-यट क्रम से नगर भ्रौर जिला सोव्हियट में श्रपने श्रपने प्रतिनिधि भेजती हैं। प्रांत भर की सारी नगर से।व्हियट मिलकर प्रांतीय सोविह्यट में अपने प्रतिनिधि भेजती हैं। इसमें वे प्रति २००० वेटिरों पीछे १ प्रतिनिधि भेजती हैं। इसी प्रकार एक रीजन भर की सारी नगर सोविहयट प्रति ५००० वे।टरीं पीछे १ प्रति-निधि रीजनल सोव्हियट में भेजती हैं। रूस भर की सारी नगर से।व्हियट मिलकर श्रखिल-रूसी-से।व्हियट-क्रांग्रेस में भी, सीधे, प्रति २५००० बेाटरें। पीछे १ प्रतिनिधि भेजती हैं। इसी प्रकार जिला सीव्हियट एक ग्रीर तो प्रति १०,००० नित्रासियों पीछे १ प्रतिनिधि प्रांतीय सेाव्हियट में भेजती है श्रीर दूसरी श्रीर प्रति १००० निवासियों पीछे १ प्रतिनिधि काउंटी सोव्हियट में भेजती है। ये काउंटी सोव्हियट प्रति २५००० निवासियों पीछे १ प्रतिनिधि रीज-

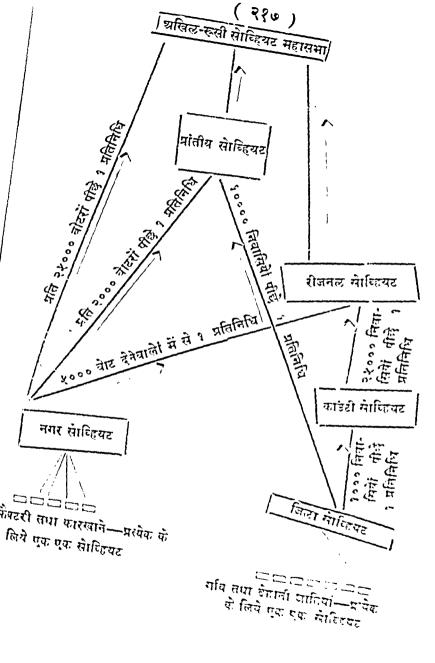

नल सोव्हियट में भेजती हैं, जहाँ नगर सोव्हियट के भी प्रतिनिधि श्राकर मिलते हैं। ये रीजनल सोव्हियट भी किसी किसी श्रवसर पर श्रिखल-क्सी-सोव्हियट-महासभा में श्रपने प्रतिनिधि भेजती हैं।

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट ही है कि प्रतिनिधित्व जन-संख्या ग्रीर वेटरों के किसी एक श्रनुपात पर नहीं है। शहर के मजदूरों श्रीर उद्योग-धंधेवालीं के हाथ में कहीं श्रधिक श्रधिकार हैं। उनको इतना अधिक अधिकार देने का कारण यह है कि रूसी सरकार की सारी स्थिति इन उद्योग-धंधेवालों ही पर निर्भर है। ये ही इस शासन-प्रणाली के खास भक्त हैं। ऊपर यह भी देखने में आया होगा कि शहरों में प्रतिनिधि चुनने का हिसाव वोटरों की संख्या से लगाया जाता है; किंतु गाँवों में यह सव जनसंख्या के हिसाब से होता है। यह भी उद्योग-धंधेवालों के हाथ में विशोप श्रधिकार देने का तरीका है। इतना ही नहीं, शहरवालों को तो सीधे श्रखिल रूसी-सोव्हियट महा-सभा में प्रतिनिधि भेजने का श्रिधकार है, परंतु गाँववालीं की केवल प्रांतीय सोव्हियट श्रीर कभी कभी रीजनल सोव्हियट के जरिए ही महासभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है।

श्रिखल रूसी-सोविह यट महासभा रूस के लिये श्रेतिम श्रीर सर्वोषिर व्यवस्थापक सभा है, संव के लिये नहीं। इसके सभ्यों की कोई खास संख्या वैंघो हुई नहीं है। यह तो प्रतिनिधि भेजनेवाली सोविहयटों पर निर्भर है। महासभा की वैठक साल में दे। वार मास्को में होती है। इसको नियम श्रीर कानून वनाने का पूरा श्रधिकार है; किंतु जो श्रधिकार संघ-सीव्हियट महासभा को दे दिए गए हैं, उनमें यह इस्तचेप नहीं कर सकती। श्रिखल-कसी सीव्हियट महासभा की एक प्रवंधकारिणी सभा भी है जो महासभा की श्रतुपिश्चित में उसका सारा काम सँभालती है। इसमें ३८६ सभ्य होते हैं। इसकी भी एक उपसभा है।

जैसे राष्ट्र-संघटन के लिये एक मंत्रिसभा है, वैसे रूस (ख़ास) के शासन कार्य के लिये भी एक मंत्रिसभा है छीर वह भी जनतापापक सभा (Peoples Commissars Council) कहलाती है। इसमें बारह सभ्य होते हैं। इनमें से १ प्रधान होता है छीर वाकी ११ के हाथ में पृथक पृथक निम्नलिखित शासनविभाग हैं; खेती, खाद्य पदार्थ, प्रधं, मजदूर, न्याय, शिक्ता, खाद्य पदार्थ, सामाजिक भलाई, मजदूरों छीर किसानों की देख रेख, छारिक सभा छीर छांतरिक (Interior)। ये १२ सभ्य प्रवंध-कारियी सभा द्वारा चुने जाते हैं छीर छसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं; परंतु छिसलं रूसी महासभा की भी खबर देते रहते हैं।

रुस में न्याय करने के लिये एक के ऊपर एक ऐसे दर्जेवार न्यायालय हैं। न्यायाधीश कीर झसंसर (यं न्याया-

धीश के साथ मुकदमें के फैसले के नगवालय लिये घेठते हैं स्थीर उसे श्रपनी राय बताते हैं। जनता द्वारा जुने हुए होते हैं।

रुस की शासन-प्रणाली इसी प्रकार की है। इसकी विचि-त्रता क्या है ? अन्य देशों की शासन-प्रणाली का वर्णन करते समय यह वताया गया है कि वहाँ निर्वाचन भैागोलिक मूल पर होता है। एक भीगोलिक हिस्से जैसे प्रांत, नगर, जिला इत्यादि के लिये कुछ खास प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो उस हिस्से के समस्त निवासियों के प्रतिनिधि होते हैं। वे किसी खास जाति के प्रतिनिधि नहीं होते। परंतु रूस में निर्वाचन का मूल भिन्न ही है। यहाँ प्रत्येक जाति अपना अपना प्रतिनिधि चुनती है, चाहे वे अलग अलग स्थान में रहनेवाले क्यों न हों। लुहारों का प्रतिनिधि अलग है: किसानों का श्रलग है इत्यादि। इस् जातीय प्रति-निधित्व में सचमुच कई बड़े वड़े गुण हैं श्रीर रूस ने संसार के सन्मुख एक राजनोतिक पाठ रख दिया है, जिससे ग्रन्य राष्ट्र लाभ उठा सकते हैं। किंतु इसमें भलाई के साथ एक वड़ा ऐव भी है। वह यह कि इससे जातीय भेद वढ जाने का डर रहता है।

रूसी शासन-पद्धित की दूसरी विचित्रता यह है कि यद्यपि रूस प्रतिनिधिसत्तात्मक है, तथापि इसके सब अधिकारी जनता से वहुत दूर के श्रीर टेढ़े ढंग से संबंध रखते हैं। ध्रमेरिका इद्यादि देशों में तो मुख्य अधिकारी जनता द्वारा सीधा चुना जाता है, परंतु रूस में कई सीढियों के अनंतर मुख्य अधिकारी रहते हैं।

रूस का भविष्य क्या होगा, इसी प्रकार की शासन-प्रणाली स्थायी रूप से चलती जायगी या नहीं, यह कहना वड़ा टेड़ा काम है। श्रभी ते रूस संसार की श्रांसों में वड़ा ही बलशाली प्रतीत होता है। किंतु इतनी थोड़ी उन्न में भी रूस में छुन के चिह्न दिखाई देने लग गए हैं। खास रूस में ही, जो कुछ काल पूर्व इस शासन-प्रणाली के श्रीर इसके साम्यवाद के कहर पचपाती थं, वे ही श्रव इससे ऊषकर इसका विरोध करने लग गए हैं। श्रव: रूस के भविष्य के संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

## दसवाँ परिच्छेद

## अन्यान्य स्वाधीन राज्य

इस परिच्छेद में श्रव हम श्रन्यान्य मुख्य मुख्य स्वाधीन देशों का वर्षन करेंगे।

यह एक शुद्ध राजसत्तात्मक राज्य है, यद्यपि राजा ने ग्रपनी सहायता के लिये एक पार्लिमेंट भी स्थापित कर ली है। यह पार्लिमेंट 'लुई जुगरी' कह-लाती है श्रीर इसका कार्य केवल सलाह देना ही होता है। यहाँ का राजा "अमीर" कहलाता है जो पूर्ण स्वतंत्र है श्रीर श्रपने राज्य में जो चाहता है, सो कर सकता है। सब राज-कार्य उसी के हाथ में है श्रीर उसकी इच्छा ही कानून है। सारा देश चार प्रांती में विभक्त है। प्रत्येक प्रांत में एक हाकिस रहता है जो नायब-उल्-हुक्स कहलाता है। इसकी श्रधीनता में रईस श्रीर बड़े श्रादमी प्राचीन ब्राम्य-प्रथा के भ्रनुसार मुकदमे सुनते धीर फैसला करते हैं। सारे देश में लूट-मार श्रीर चेारी खूव होती है श्रीर जाके पड़ते हैं। प्राजकल के अमीर प्रमानुद्धा हाल ही में अपनी बेगम के साथ यूरोप अमग्र करने की गए थे। वहाँ से न्तीटकर इन्होंने अफगानिस्तान की एकदम युरोपीय रंग में रॅगने

का प्रयत्न किया। परदा इटा दिया, जनता को युरापीय रीति के वस्त्र पहनने का हुक्म दिया श्रीर राज्य की तरफ सं कई विद्यार्थी परिचमी देशों में विद्याशित के लिये भेजे। कई मुद्राश्रों की श्रफगानिस्तान की यह प्रगति पसंद नहीं आई श्रीर फल यह हुश्रा कि श्राजकल वहाँ घोर विष्ठव मचा हुश्रा है।

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। १४ प्रांतों के ३०० प्रतिनिधिगया मिलकर छः वर्ष के लिये एक सभापति चुनते हैं। वही राज्य के सब कारये करता है।

प्रतिहास कि पाल्य के सब कार्य करता है।
परिलक
(National Congress) है। उसमें

३० सदस्यों का सिनेट छीर १५० सदस्यों का एक दाउम आफ हेण्यूटीज (House of Deputies) होता है। सिनेट के मैंबरों का चुनाव राजधानों के सुख्य सुख्य हाकिमी खीर प्रांतों के व्यवस्थापकों द्वारा होता है छीर हिष्टियों का चुनाव प्रजा के द्वारा। सिनेट की ध्रवधि र वर्ष की हैं छीर हाडम ध्राफ हेण्यूटीज (प्रतिनिधि सभा) की घार वर्ष की। सिनेट को है सभ्य प्रति तीसरे वर्ष बदले जाते हैं छीर प्रतिनिधि सभा के है सभ्य प्रति तूसरे वर्ष बदले जाते हैं। सभापित के साध हो एक उप-सभापित भी चुना जाता है जो सिनेट का सभापित होता है। सभापित की प्रधान सेनापित भी होता है छीर वहीं शासन. न्याय वधा सेना धादि विभागों के फर्माचारियों को नियुक्त करता है। सभापित धीर उप-सभा-

पित के लियं यह ग्रावश्यक है कि उनका जन्म ग्ररगेंटाइन में ही हुग्रा हो ग्रीर वे रोमन कैंग्रेलिक संप्रदाय के हीं। एक वार का चुना हुग्रा सभापित या उप-सभापित उस पद पर पुन: नहीं चुना जा सकता।

एक मंत्रिसभा भी होती है जिसके मंत्री सभापित द्वारा समय समय पर नियुक्त होते हैं। यहाँ कोई प्रधान मंत्री का विशेष पद नहीं है, परंतु जो मंत्री श्रंतरीय विषयों का भार लेता है, वही प्रधान मंत्रो कहलाता है।

इँग्लैंड के सदृश इटली भी एक परिमित-राजसत्तात्मक राज्य

है। यहाँ की पार्लिमेंट में दो समाएँ हैं—सिनेट श्रीर
चेंबर श्राफ हेपुटीज। यहाँ एक मंत्रिसभा
भी है जिसके ऊपर एक महामंत्री या
प्राहम मिनिस्टर है। मंत्रिसभा हिप्टियों की सभा के प्रति
उत्तरदायी होती है। पहले हिप्टियों की सभा में बहुत से दल
थे श्रीर उनमें कभी कोई दल प्रधानता पाता था, कभी कोई।
फल यह होता था कि मंत्रिसभा सदा खतरे में रहती थी।
हिप्टी सभा की श्रवधि पाँच साल की रखी गई थी; परंतु यह
श्रीर मंत्रिसभा पूरे पाँच वर्ष कभी विता नहीं पाती थी श्रीर
बीच ही में दृट जाती थी। सन् १-६२३ में मुसोलिनी ने
यहाँ की निर्वाचन विधि बदलवा डाली श्रीर श्रव इस नवीन
विधि से एक न एक दल को हिप्टी सभा में खासी प्रधानता
प्राप्त हो जाती है। राजा इसी प्रधान दल के मुखिया को

महामंत्री चुनता है श्रीर महामंत्री श्रपने मंत्री श्राप चुनता है।
फल, यह होता है कि मंत्रिसभा की डिप्टी सभा का पृरा
सहारा रहता है श्रीर वह विना वरखास्त किए जाने के डर के
श्रपना कार्य वेखटके कर सकती है। श्राजकन मंत्रियभा
में १४ मंत्री हैं। महामंत्री की शक्ति, इँग्लैंड के महामंत्री के
सहश वहुत ज्यादा है।

यहाँ की सिनेट में श्राजकत लगभग ४०० सभ्य हैं। इनमें कुछ तो वंशपरंपरा से चलं धातं हैं; किंतु श्रधिकांश जनम भर के लिये नामजद फिए जाते हैं। जा वंशपरंपरा से चले धाते हैं, वे राजकीय घराने के छी छोते हैं। नामजद किए जानेवाल सिनेटर कुछ खास श्रेणी के होने चाहिएँ धीर उनकी अवस्था कम सं कम ४० वर्ष अवस्य होनी चाहिए। यं राजा द्वारा महामंत्री की सिफारिश से नामजद होते हैं। वै श्रीगायां इन चार विभागों के श्रेतर्गत धाती हैं—(फ) पर्च सं संबंध रखनेवाले विशाप श्रीर श्रान्य बढ़े षड़े पदाधिकारों, (ग्य) स्थलसेना श्रीर जलसेना के घड़े वड़े पदाधिकारी श्रीर घड़े घड़े राज-फीय सेवक, (ग) विहान धीर देश फा मान बट्रानेवार पुरुष, (प) वे मनुष्य जो कुछ खास रक्षम टेक्स में देते हैं। यहां को सिनेट की यह विचित्रता है कि राजा के नामजद करने पर भी यह फिसी सम्य की व्यवना सम्य न यनने दें; परंतु यह तभी ही सफाता है जब वह यह दिखलावे कि वह व्यक्ति उन शंबायों में का नहीं है जिनमें से सिनेट के सभय लिए जाते हैं।

प्रतिनिधि सभा श्रीर डिप्टियों की सभा में ५३५ सभ्य हैं। भ्राजकल प्रत्येक वालिग पुरुप की प्रतिनिधि चुनने का अधि-कार है। स्त्रियों को यह ग्रधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। पहले प्रत्येक जिले से एक एक सभ्य चुना जाता था, किंतु म्राज-कल दूसरी ही रीति काम में लाई जाती है। यह रीति मुसोलिनी के महामंत्रित्व में सन् १ ६२३ में प्रचलित हुई थी। श्रव इटली १५ प्रांतें में विभक्त है श्रीर प्रत्येक प्रांत के लिये भिन्न भिन्न दल अपने अपने उम्मेदवारीं की सूची वनाते हैं। वेाट देनेवाले की पूरी सूची के लिये वाट देना पड़ता है। जिस सूची की सबसे अधिक बेाट मिलते हैं, वह पूरी डिप्टी सभा के हुँ हिस्से की ब्रिधिकारी हो जाती है, फिर चाहे उस सूची पर बाट देनेवालों की संख्या आधे से भी कम क्यों न हो। इसका फल यह होता है कि डिप्टियों की सभा में एक न एक दल प्रधान रहता है। वाकी दल अपने अपने वेटों के **ऋनुपात से जगह पाते हैं**।

इँगलैंड के सदश यहाँ भी राज्यनियम वनाने के लिये देानां सभाग्रों की सम्मति त्रावश्यक है; तथापि डिप्टियों की सभा देानां में प्रधानतर है। धन संबंधी विल डिप्टी सभा ही पेश कर सकती है।

इजिप्ट या मिस्र एक राजसत्तात्मक राज्य है। यहाँ का राजा सन् १-६१७ में सुल्तान के नाम से गद्दी पर श्राया श्रीर १६ मार्च सन् १-६२२ को इसे राजा का पद प्राप्त हुआ। इजिप्ट में

एक मंत्रिसभा भी है जिसके सिर पर एक प्रवान मंत्री है: यहाँ की जातीय सभाकी दे। सभाएँ हैं। उद्य सभा या सीनेट में १२१ सभ्य हैं। इनमें से 🔓 वाँ हिम्मा इजिप्ट या मिस्र राज्य द्वारा नामजद होता है छोर वाकी 🖁 जनता द्वारा चुना जाता है। 🛮 इसकी श्रवधि १० साल होती है। आधं सभ्य प्रति पांच वर्ष पाद वदले जाते हैं। प्रतिनिधि-सभा में २१० सभ्य हैं। वे जनता द्वारा चुने जाते हैं छीर इनको स्रवधि पाँच वर्ष को होती है । इजिप्ट पहले हैंगलैंड का एक रिचत राज्य था, परंतु सन् १-६२२ में हॅगर्लैंड ने इजिप्ट की स्वतंत्रता दे दी। अय वह एक स्वतंत्र राष्ट्र कहलाता है : इसी लिये इसने इसे स्वतंत्र राष्ट्रों की श्रेणी में रन्या है। परंत वास्तव में इजिप्ट घन भी पृष्ठी रूप में स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। इँगलैंड घव भी उस पर अपना हाथ रखे हुए है श्रीर इजिप्ट की पार्लिमेंट की कोई नियम बनाने के पहुले इँगलैंड की मर्जा का भी कुछ विचार फरना पटता है।

यहाँ प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य हैं । चार वर्ष के लियं एक सभापित चुना जाता है जो शासन-कार्य करता है । प्रान्त वनाने के लिये एक प्रांग्नेस हैं जिससे धूर्वेटर सिनेटरों नथा टिप्टियों के दें। शाहस सम्मिलित हैं । सभापित के धतिरिक्त एक उपसभापित भी होता है जो सभापित के चुने जाने में हैं। पर्य पाट चुना जाता है धीर शादरवकता पहने पर सभापित का काम करता है ।

पहले यहाँ का शासन मुसलमानी धर्म के श्रनुसार पूर्व रूप से राजा के ही द्वाय में था जी शाह कहलाता था। . सन् १-६०७ में शाह की स्त्रीकृति से एक ईरान (फारस) राष्ट्रीय सभा स्थापित हुई जिसमें अमीरों, सरदारों, जागीरदारों, न्यापारियों श्रीर मुल्लाश्रों श्रादि में से उन्हों के चुने हुए १५६ सदस्य थे। सन् १५०६ में शाह ने राष्ट्रीय सभा तोड़ दी। प्रजा ने विद्रोह किया। पुनः यह सभा स्थापित कर दी गई, किंतु शाह ने गदी छोड़ दी श्रीर उसके वड़े लड़को ने शाह का पद प्रहण किया। ग्राजकल यहाँ की राष्ट्रीय सभा, जो मजलिस कहलाती है, १३६ सभ्यों की वनी है थ्रीर यह सन् १-६२६ में देा साल के लिये चुनी गई थो। यहाँ का शाह भी जनता द्वारा चुना जाता है। आजकल यहाँ का शाह रजा शाह पहलवी है जो १३ दिसंबर १-६२५ को चुना गया था ग्रीर २५ अप्रैल १-६२६ को इसने अभिपेक की शपथ ली थी। यहाँ की मंत्रिसभा के मंत्री शाह द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

इसका दूसरा नाम इियम्रोपिया है। यहाँ राजसत्ता-रमक राज्य है। गाँवों का शासन प्रायः वहाँ के सरहारों के हाथ में होता है श्रीर जिलों या प्रांतें। के शासन के लिये राज्य द्वारा श्रिषकारी नियुक्त होते हैं। यहाँ की शासन-प्रणाली प्रायः युरोप के मध्यकालिक युग की शासन-प्रणाली से मिलती जुलती है। यहाँ एक राज-सभा भी है। इसी के सदस्यों के अधीन प्रांतों के शासक श्रीर गाँवों के सरदार होते हैं। अभी हाल में यहाँ के राजा ने एक मंत्रि-मंहल भी स्थापित किया है जिसमें भिन्न भिन्न विभागों के अनेक मंत्री हैं। राज्य का आंतरिक प्रवंध तो खतंत्र हैं, पर फिर भी वहां घेट ब्रिटेन, फ्रांस श्रीर इटली को अनेक व्यापारिक सुभीते प्राप्त हैं जिनके कारण विदेशी राज्यों से राज्य का खतंत्र संबंध नहीं हो सकता। वहां की शांति-रचा का भार भी इन्हीं तीनों ने मिलकर अपने ऊपर लिया है। वहाँ के व्यापार तथा रंतों आदि के बनाने का प्रबंध भी ये ही तीनों करते हैं श्रीर बाहर से राज्य में हथि-यार या गोला बाहद आदि नहीं आने देते।

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। शामन सभापति के द्वारा होता है जो चार वर्ष के लिये चुना जाता है। कानृन वनाने के लिये एक प्रतिनिधि सभा है जिसमें ४३ प्रतिनिधि होते हैं। राजकार्य में सभापति को सहायता या सम्मति देने के लिये ५ प्रतिनिधियों की एक स्थायी समिति भो है। जिस समय प्रतिनिधि सभा का प्रधिवेशन नहीं होता, उस समय यही समिति धाम चलाती है। सभापति पांच विभागों के लिये पांच मंत्रों नियुक्त करता है सीर वे सब इसी के प्रति इत्तरदानी होते हैं।

कोलंबिया में प्रतिनिधिमत्तात्मक राज्य है। कानृन यनाने के लिये एक कांग्रेस हैं जिसमें सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा सम्मितित हैं। श्राजकल सीनेट में ६८ सभ्य हैं जो विशेषत: इसी कार्य्य के लियं चुने हुए लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। सीनेट की अविध चार वर्ष की होती है। प्रतिनिध

कोलंबिया सभा में ११२ सदस्य हैं। इसकी श्रवधि

दे। वर्ष की होती है। प्रति ५०,००० निवासियों की छोर से चुना हुन्ना एक प्रतिनिधि होता है। दोनों की सम्मिलित कांग्रेस में बहुमत से चार वर्ष के लिये एक सभापित छीर एक उपसभा-पित चुना जाता है। भिन्न भिन्न विभागों के लिये छः मंत्री हैं।

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने के लिये एक जातीय कांग्रेस हैं, जिसमें छः प्रांतों के २४ सदस्यों

का एक सिनेट तथा १२७ प्रतिनिधियों क्यूया की एक सभा सम्मिलित है। चुनाव में

सम्मित देने का अधिकार प्रत्येक पुरुष को है। सिनेट की अविध आठ वर्ष की है। इसके आधे सभ्य प्रति चौथे वर्ष वदले जाते हैं। प्रतिनिधि सभा की अविध चार वर्ष की है और है सभ्य प्रति दूसरे वर्ष बदले जाते हैं। इसके अतिरिक्त भिन्न विभागों के मंत्रियों का एक संत्रि-मंडल भी है। शासन कार्य्य के लिये चार वर्ष के लिये एक सभापित और एक उपसभापित चुना जाता है जो लगातार दो बार से अधिक ध्रिकाराह्द नहीं हो सकता।

ग्वेटेमाला में प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून वनाने के लिये सर्वसाधारण द्वारा चुने हुए ६-६ सदस्यों की एक जातीय

सभा है । प्रति २०,००० निवासियों की छोर से एक प्रतिनिधि इस सभा में होता है । प्रत्येक पुरुष की वेट देने का छधिकार

है। शासक सभापित वाट द्वारा छः वर्ष के लिये चुना जाता है, और एक बार चुने हुए सभापित का चुनाव श्रागे बराबर हो सकता है। १३ सदस्यों की एक राजसभा भी है। उसके छुछ सदस्य जातीय सभा चुनती है श्रीर कुछ सभापित द्वारा नियुक्त होते हैं।

यहां प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानृत दनाने के लिये वहाँ सिनेटरें। श्रीर डिप्टियों की एक जातीय सभा है।

भ्राठ वर्ष के लिये छुने हुए ४५ सिनेटर चिली होते हैं श्रीर चार वर्ष के लिये चुने हुए १३५ डिप्टी। २१ वर्ष से स्थिक की झबस्या के प्रत्येक पटे लिखे युवक की चुनाव में सन्मति देने का व्यथिकार है। ६ वर्ष के लियं एक शासक सभावति चुना जाता है जो जिस दोवारा नहीं चुना जा सकता । यदि किसी दिल पर सभावित का कुछ प्रापत्ति हो सीर वह वित टिप्टियों की सभा मे वापस भेजा जाय तथा यदि उस सभा में उपस्थित सहस्या से से दे। एतीयांश सदस्य उस दिल के पल में हैं। ते। उस दमा मे वह बिल शबर्य पास हो जायगा। राजकार्य में समा-पति को सहायता देने के लियं राज्यसभा के पांच सदस्य सभापति द्वारा नियुक्त होते हैं, बीर छ। धाँष्य द्वारा । इसके धितिरिक्त छ: मंत्रियों का एक मंत्रि-मंदल भी हैं :

सन् १-६१२ के आरंभ तक यहाँ राजसत्तात्मक राज्य था श्रीर यहाँ का सारा राजकार्य्य एक मात्र सम्राट् के इच्छानुसार

ही होता था। पर इधर कई वर्षों से ਚੀਜ यहाँ के लोग शासन-प्रणाली में सुधार करने लग गए थे। अंत में १२ फरवरी सन् १-६१२ से यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य स्थापित हो गया। किंतु यह भी श्रिधिक दिन न टिक सका। महायुद्ध छिड़ने के वाद जापान ने यहाँ के श्रनेक राजकार्यों में बहुत कुछ श्रधिकार प्राप्त कर लिया था। अन्य युरे।पीय राष्ट्रों ने विशेपकर इँगलैंड ने चीन पर अपनी धाक जमाने का यत्न किया। चीनी लोगों ने श्रपनी दशा श्रच्छी नहीं देखी; इससे जवरदस्त क्रांति शुरू हो गई। श्रभी हाल तक वहाँ पर क्रांति जारी रही, किंतु श्रव र्शाति है। श्रव वहाँ पर प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। इसके ऊपर एक प्रधान है श्रीर एक जावीय सभा भी है। शासन के सारे कार्य पाँच विभागों में वाँटेगए हैं श्रीर इनका स्वतंत्र रीति से शासन होता है। यहाँ की शासनपद्धति पर ग्रभी विशेप नहीं लिखा जा सकता, श्रीर न यही कहा जा सकता है कि यह स्थायी रह सकेगी। संसार के अन्य राष्ट्रों ने इस शासन-प्रणाली की मान लिया है श्रीर हाल ही में इँगलैंड ने इससे संधि कर ली है।

जापान में राजसत्तात्मक राज्य है। यहाँ का सम्राट्रश्राज-कल हिरोहितो है। इसका सिंहासनारोहण २५ दिसंबर १-६२६ को हुष्या था। मंत्रिमंडल की सम्मित थ्रीर सद्दायता से सम्राट् सारे राज्य का शासन थ्रीर प्रवंध करता है। मंत्रियों की सम्राट्स्ययं नियत करता है। इसके

श्रितरिक्त एक प्रांवा काइंसिल भी है, जिससं श्रावश्यकता पढ़ने पर सम्राट् सम्मति धीर सहायता लेता है। युद्ध या संधि छादि करने का पूरा छथिकार सम्राट् का ही है: पार्लिमेंट की सम्मति से कानृन यनाने का श्रिधकार भी सम्राट् की ही है। कानृनी की स्वीट्टत श्रयवा श्रखोकृत करना श्रीर पार्लिमेंट रखना, वंद करना या ताड़ना श्रादि सब सम्राट् के श्रधिकार में ईं। पार्तिमेंट में दे। नभाएँ ईं—एक द्वाउस श्राफ पीयर्न ( House of Peers ) धीर एक प्रतिनिधि सभा। ये दोनी सभाएँ गिलैंट की लार्द्स श्रीर फामंस सभाग्रों की तरए ही हैं। उत्यंक कानृत के लिये पालिमेंट की स्वीकृति की सावश्यकता होती है। हाइन ष्माफ पीयर्स में राजपराने के तथा धन्यान्य दह धादमी धीर रईस होते हैं। आजकल हाइस खाफ पीयर्न में १०७ सभ्य हैं जिनमें से १८७ जन्म भर के लिये रहेंने । प्राकी स्थान स्थान समाजी द्वारा चुने जाते हैं। इनकी धविष नात दर्व की है। प्रतिनिधि सभा में इस समय ४६४ सदस्य हैं। प्रतिनिधियों फे पुनाव में खाजफल प्रत्येक वालिंग फी-पुरुष को गत देने का स्विधकार है। ३० वर्ष से स्विक सदम्या का प्रत्येश जापानी पुरुष प्रतिनिधि सभा में निर्याचित है। सकता है।

परंतु सम्राट् के निज के कर्मचारी, धर्माधिकारी, विद्यार्थी ग्रीर पाठशालाग्री के अध्यापक श्रादि उक्त सभा के सदस्य नहीं हो सकते। दोनीं सभाग्री के समापतियों श्रीर उपसमापितयों की सम्राट्, उन्हों में से, नियत करता है। पार्लिमेंट का अधिवेशन प्रति वर्ष होना श्रावश्यक है। सारा श्राधिक प्रवंध पार्लिमेंट हो करती है। जेरिसा, फारमोखा, डेस्काडोर्स (फिशर्स द्वीपपुंज), काटङ्ग, सखेलिन श्रीर कोरिया ये छ: जापान के श्रधीनस्थ राज्य हैं।

यहाँ पहले राजसत्तात्मक राज्य था श्रीर यहाँ का राजा सुलतान कहलावा था। सन् १८७६ में सुलतान ने शासन-कार्य्य में प्रजा की कुछ ग्रधिकार दिए टर्की थे, पर दूसरे ही वर्ष फिर छीन लिए: थे। तव से मुसलमानी धर्म के अनुसार समस्त राज्य में सुल-तान का ही अनियंत्रित राज्य था। किंतु महासमर के वाद टंकीं भी पुराना टर्की नहीं रहा। यहाँ भी अव प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य है। यहाँ का सभापति प्रसिद्ध कमाल पाशा है जिसने १ नवंबर सन् १ ६२७ को अपना पद प्रहण किया यह टर्की में बहुत सुधार कर रहा है श्रीर टर्की को विलक्कल युरोपीय ढंग का वनाने के प्रयत्न में है। इसने यहाँ की स्त्रियों का पर्दा राज्यनियम द्वारा हटवा डाला श्रीर राजनीति से धर्म की अलग कर दिया। श्रीर ती श्रीर, राष्ट्रीय लिपि तक को बदलकर उसके बदले रोमन लिपि प्रचलित

कर दी। जैसा हम ऊपर वता आए हैं, इसी का उदाहरण अफगानिस्तान के अमीर ने भी बहुण किया; किंतु अफगानी इस प्रगति की नहीं अपना सके और आजकल इसके विरुद्ध भयं-कर क्रांति हो रही हैं। टर्का में एक मंत्रि-मंडल भी है जिसके ऊपर एक महामंत्री या प्राइम सिनिस्टर है।

यहाँ की राष्ट्रीय सभा में ३१६ सभ्य हैं। इसकी श्रविध चार वर्ष की है। शासन-पद्धति के प्रत्येक श्रंग में सभापति कमाल पाशा के ही दल के लोग भरे हुए हैं।

यहाँ राजसन्तात्मक राज्य है छीर शासन का कार्य राजः तथा मंत्रियों के हाथ में हैं। नया कान्त यनाने धयया

पुराने फान्न में परिवर्तन फरने का व्राधिकार पार्लिमेंट की है जो राजा से पिलकर कार्य फरती हैं। पार्लिमेंट में दो सभाएँ हैं, एडा इब खीर दूसरी साधारण। इब सभा में उद सदस्य हैं। इनमें से १६ सभ्य सभा ने १० सिर्हेबर १६२० की स्वयं पुने और वाकी १ व्यव्ह्वर १६२० की जनता हारा पुने गए। इनकी व्यविध व्याठ वर्ष की हैं। वाके सदस्य प्रति की वर्ष पुने जाते हैं। इस सभा में फेबल बहे व्यवमा ही निर्हा वर्ष पुने जाते हैं। साधारण सभा में १४६ नदस्य हैं की सर्वसाधारण हारा पार पर्व के लिये चुने व्यवे हैं। पार्लिमेंट का व्यविधारण प्रति पूर्व वर्ष होता है। उनक सभा काहर प्रति की की व्यविधारण प्रति वर्ष होता है। उनक सभा काहर प्रति की की व्यविधारण प्रति वर्ष होता है। उनक सभा काहर प्रति की की व्यविधारण प्रति वर्ष होता है। उनक सभा काहर प्रति की विधी की व्यविधारण प्रति वर्ष होता है। उनक सभा काहर प्रति की वर्ष होता है। इनक सभा काहर प्रति की वर्ष होता है।

में से जज भी चुनती है। मंत्रिगण दोनों सभाश्रों में जा सकते हैं, पर विना उनके सदस्य हुए सम्मति नहीं दे सकते। श्राइसलैंड, श्रोनलैंड, फैरेज तथा वेस्ट ईंडीज के कुछ द्वोप डेन्मार्क के श्रधीनस्य राज्य हैं।

यहाँ राजसप्तात्मक राज्य है। शासन संबंधी समस्त अधिकार राजा को है जो मंत्रि-मंडल की सहायता से सव काम करता है। कानून-वनाने के लिये नारवे स्टारटिंग (Starting) नाम की एक व्यवस्थापिका सभा है। इसमें श्राजुकल १५० सभ्य हैं। इसकी 🥕 श्रवधि तीन वर्ष की है। राजा किसी विल की देा वार श्रस्वो-कृत कर सकता है; परंतु यदि वहो विल व्यवस्थापक सभा की तीन वैठकों में स्वीकृत ही चुका हो तो राजा की सम्मति के विना ही पास हो जाता है। ५ वर्ष से नारवे में रहनेवाले प्रत्येक विदेशी, नारवे के २५ वर्ष से अधिक अवस्थावाले प्रत्येक पुरुष श्रीर कुछ निश्चित कर देनेवाली प्रत्येक स्त्री की प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। प्रति तीसरे वर्ष व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों का चुनाव होता है। व्यवस्थापिका सभा अधि-वेशन के समय उक्त देा सभाग्रों में विभक्त हो जाती है। उसमें से एक सभा लैगटिंग (Lagting) श्रीर दूसरी श्रोडेल्स्टिंग (Odelsting) कहलाती है। पहली में एक चैाथाई ग्रीर दूसरी में तीन चै। याई सदस्य होते हैं। दोनें सभाएँ अपने श्रंपने सभापति श्राप नियत करती हैं। कानून-संवंधी प्रश्नों

पर दोनों सभाश्रों में पृथक पृथक विचार होता है। पहले श्री है स्थित होने के उपरांत हम लेगिटिंग के सामने स्वीकृत या श्रस्तीकृत होने के लिये दिल श्राते हैं। यदि दोनों सभाश्रों में मतभेद होता है तो विचार के लिये दोनों का सम्मिल्त श्री वेशन होता है, श्री र दो तृतीयांश सदस्यों का जो नत होता है, वही श्रीतम निश्चय समभा जाता है। मंत्रिगण इन सभाश्रों में जा सकते हैं, पर दिना सदस्य हुए सम्मित नहीं दे सकते। जह धार स्थल सेना पर जंबल राजा का ही श्री धार है।

यहा राजसत्तात्मक सन्दर्भ सीर राजगरी पर राजी (००-ऐतिमना में को ६ सिर्वपर सन्दर्भ ८८८ में २००० ४००

पर वैठी थी। मंत्रि-मंडल की सहायता से सब काम रानी फरती है। मंत्रियों की रानी नियुक्त करती है, पर वे व्यव-स्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होते नेदलैंड्स हैं। पार्लिमेंट में दो सभाएँ हैं-एक उच्च या प्रथम और दूसरी साधारण या द्वितीय। सभा में ६ वर्ष के लिये चुने हुए ५० सदस्य होते हैं जिनमें से 🖁 प्रति तीसरे वर्ष वदले जाते हैं; ग्रीर द्वितीय सभा में चार वर्ष के लिये चुने हुए सी सदस्य होते हैं। सदस्य चुनने का अधिकार प्राप्त करने के खिये पुरुषों की अपनी रजिस्टरी करानी पड़ती है। २५ वर्ष से कम अवस्था का पुरुप सदस्य नहीं चुन सकता। नए विल उपस्थित करने का अधिकार या तो सरकार को है या साधारण अधवा द्वितीय सभा को। उच्च या प्रथम सभा उन्हें केवल खीकृत या अम्बीकृत कर सकती है। उनमें किसी प्रकार का परिवर्त्तन तक करने का अधिकार उच्च सभा को नहीं है। इसके श्रितिरिक्त एक राजसभा भी है जिसमें चैदिह सदस्य होते हैं। इसकी सभानेत्री खयं रानी होती है ग्रीर वही इसके सदस्य भी चुनती है। शासन संबंधी कुल काम इस सभा के हाथ में हैं; पर वहुधा इससे कानूनी विषयों में ही सम्मति ली जाती है। इस समय यहाँ का शासनाधिकार रानी के दाथ में है जिसकी माता रीजेंट के रूप में कार्य करती है। ईस्ट-इंडोज के द्वीप-पुंज में बहुत से द्वीप नेदर्लें ड के उपनिवेश हैं जिनमें से

सुमात्रा, जावा, वाली, लंबक, वेानियो, सेलोबीम छादि प्रसिद्ध हैं। वेस्ट-इंडोज में भी मुरीनम तथा हः छीर छोटे छोटे द्वीप इसके उपनिवंश हैं।

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य हैं; पर राजा के छथिकार बहुत ही संकुचित हैं। शासन छादि के संबंध के कुल स्थिकार नेपाट प्रधान मंत्री की ही हैं।

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। प्राप्तनाथिकार सभा-पति के हाथ में है जो चार वर्ष के लिये हुना जाता है और जिसका हुनाव दीयारा नहीं हो सकता ' पनामा प्रति १०,००० निवासियों की छोर से एक प्रतिनिधि के हिसाब से, प्रतिनिधि सभा में ४६ सदस्य हैं

जिनका सम्मेलन प्रति चाघे वर्ष होता है।

पहले यहाँ राजसचारमक राज्य था, पर धानुपर संस् १-६१० से प्रतिनिधियनारमधा राज्य हो गया है। सन १-६१४ में यहाँ एक राष्ट्रीय परिष्यु थो। जिसमें प्रजा के द्वारा, तीन पर्य हो। तिये घुले हुए १६१ सदस्य रक्षते थे। इसमें हातिरित्र रहितिस्य कीसिली के चुने हुए ७० सदस्यों की एस धार रित समा थी। देलों सभाएँ मिलकर घार पर्य के लिये एक सभावीं गुलों थीं सभापति की स्वस्था १५ वर्ष से बार स र्गां घारित्र थीं यही संविधों की निष्ठक करता था। परंतु ये संबी धारित्र थीं कं सम्मुख उत्तरदायो होते थे। किंतु सन् १६२६ में यहाँ की सरकार सेना द्वारा उखाड़ डाली गई थ्रीर ६ जुलाई को एक नवीन सरकार स्थापित हो गई। ब्राजकल यहाँ कोई पार्लिमेंट या राज्य परिपद् नहीं है थ्रीर वह सरकार विना किसी रोक-टोक के श्रपना शासन कर रही है। परंतु शीव ही नए सिरे से नवीन राज-परिपद् का सम्मेलन होगा। श्राजकल जनरल अंटोनियो यहाँ का सभापित है। इसने दिसंवर १६२६ में सभापित का श्रासन बहुण किया था। इसकी श्रवधि ४ वर्ष की है।

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने का ग्रिधकार सिनेट ग्रीर प्रतिनिधि सभा को है जिसके सदस्यों के का चुनाव सर्वसाधारण की सम्मित से होता है। सिनेटर ३५ श्रीर प्रतिनिधि ११० होते हैं। सिनेटर या डिप्टी या ते। श्रच्छी निश्चित श्रायवाले होने चाहिएँ या विद्वान्। प्रति दूसरे वर्ष एक ग्रतीयांश सदस्य बदले जाते हैं। कांग्रेस का श्रधवेशन प्रति वर्ष तीन मास तक होता है। बीच में भी श्रावश्यकता पढ़ने पर उसका श्रधवेशन हो सकता है; पर ऐसा श्रधवेशन श्रप्र दिनों से श्रधिक तक नहीं हो सकता। प्रवर्ष के लिये चुना हुआ एक वेतनभागी सभापित होता है जो होवारा भी चुना जा सकता है। दो उपसभापित भी होते हैं, जिन्हें कुछ वेतन नहीं मिलता। छं: मंत्रियों के एक मंत्रिमंडल की सहा-

यता से सभापति शासन कार्य करता है । सभापति की छाटाछी छादि पर मंत्रियों के इस्ताचर छावश्यक होते हैं ।

यहाँ राजसकात्मक राज्य है। राजा की सहायका के लिये एक पार्लिमेंट या जातीय सभा है जिसमें प्रति २०,०००

मंत्रि-मंटल की सहायता से शासन करता है।

स्वासियों की कार से एक विशिवित पुना जाता है। इस समय इससे रउड़ सद्स्य हैं। तील वर्ष से व्यथिक क्वस्था के पटे दिने लेक प्रतिनिधि हो सकते हैं। पार्लिसेट का समय कार को उन्न हैं। यदि राजा पाई ता दीप में ही पार्लिसेट के कि सकता हैं। पर इस इसा में इसे दें। मास के बंदर हो नई कालीट सभा का संघटन करना होता है। इस सभा में जो कानून पास होते हैं, उनके जारी होने के लिये राजा की स्वोकृति की प्रावश्यकता होती है। मंत्रियों को भी राजा ही नियुक्त करता है। यदि कोई प्रदेश लेने या छोड़ने, संघटन में परि-वर्तन करने, सिंहासन खाली होने पर नए राजा के सिंहासना-रूढ़ होने या रीजेंट नियुक्त करने की प्रावश्यकता हो तो एक विशेष जातीय सभा का संघटन होता है, जिसमें साधारण सभा से दूने सदस्य होते हैं।

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है; पर तो भी शासन के काम में प्रजा का बहुत कुछ हाथ है। कानून बनाने का अधिकार राजा, सिनेट तथा प्रतिनिधि सभा को है। वेलजियम राजा की कोई छाज्ञा उस समय तक मान्य नहीं होती. जब तक उससे सहमत होकर उस पर कोई मंत्री हस्ताचर न कर दे। उस दशा में उसका उत्तरदाता वही मंत्री हो जाता है। राजा ध्रपने इच्छानुसार सिनेट ग्रीर प्रति-निधि सभा का संघटन कर सकता है अथवा उन्हें तोड़ सकता है। यदि कोई पुरुष उत्तराधिकारी न हो तो दोनों सभाश्रों की स्वीकृति से राजा किसी को धपना उत्तराधिकारी चुन सकता है। यदि उत्तराधिकारी अट्टारह वर्ष से कम अवस्था का हो तो दोनें। सभाएँ मिलकर रीजेंट नियुक्त करती हैं। प्रतिनिधि सभा में जितने सदस्य होते हैं, उसके श्राधे सदस्य सिनेट में प्रजा द्वारा चुने जाते हैं छीर बाकी प्रांतीय कैंसिलों द्वारा

नियुक्त होते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव प्रजा हो करती है।
प्रति ४०,००० निवासियों का एक से श्रीधक प्रतिनिधि सहीं
हो सकता। सिनेटर श्रीर प्रतिनिधि चार वर्ष के लिये चुने
जाते हैं। सिनेट में ध्याजकल १४३ सभ्य हैं श्रीर प्रतिनिधि
सभा में १८७। जो सभा तेलों जाय, इसका पुनर्वटन १६
दिनों के श्रंदर श्रीर व्यधिवेशन हो। महीने के वंदर होला
चाहिए। दस विभागों के दन मंदियों के श्रातिश्च कुछ ऐसे
मंद्री भी हैं जिनका विशेष ध्वसरों पर प्राहान होता है।

यहाँ प्रतिनिधिमनात्मक राज्य है। सभावति का गुराव जनसाधारण द्वारा चार पर्य के लिये होता है और एक एतर

चुना एषा सभापनि देशारा नहीं जुना वीलीविया जासवता। इसके छातिरिण णान्न छाति सनाते के लिये जान-साधारण द्वारा छुने एए रूद्ध सिनेटर द्वार ७२ प्रतिनिधि हैं। प्रत्येक पहें लिये समुद्ध के जुनार ने सम्मान देने का छाधिकार हैं। सिनेटरों का एक गुर्वादांत देश हैं। एक गुर्वादांत देश हैं। एक गुर्वादांत हैं। देने सभावों का सम्मितित प्रधिवेशन हैं। से ४० दिने सक प्रति वर्ष हैं। समावों का सम्मितित प्रधिवेशन हैं। से ४० दिने सक प्रवि वर्ष हैं। सकता हैं। हाला व्यक्ति प्रशिव हैं। हाला प्रवि वर्ष हैं। सकता हैं। हाला प्रभावति, देश हाला हों। सकता हैं। एक सक्तावित हैं। हाला प्रवि हैं। हाला हों। सकता हैं। एक सक्तावित हैं। हाला प्रविदेशन हैं। हाला हों। सकता हैं। एक सक्तावित हैं। हाला हों। सकता हैं। हाला हाला हों। हाला हैं। हाला हों। सकता हैं। हाला हाला हों। हाला हों। सकता हैं। हाला हाला हैं हैं। हाला हैं। हाला हाला हैं। हाला हैं। हाला हैं। हिंदर हों। सकता हैं। हाला हाला हैं हैं। हाला हैं। हिंदर हों। हाला हैं। हाला हैं। हाला हैं। हाला हैं। हिंदर हों। हाला हैं। हिंदर हों। हाला हैं। हाला हैं। हिंदर हों। हाला हैं। हाला हैं। हाला हैं। हिंदर हों। हैं। हिंदर हों। हिंदर हों।

मेजिल होती लोती द्वांस विकासण का सस्ट है। जाहे ह दियासक स्वतंत्र है धैंप स्वयाण केंद्र धार करते हैं। सामान राष्ट्र-संघटन के लिये राष्ट्रपति की खोकृति से जातीय परिपद कान्न बनाती है। प्रति वर्ष ३ मई की इसका अधिवेशन आरंभ होता है ग्रीर चार मास तक होता रहता है। परि-पद में ६३ सिनेटर श्रीर २१२ डिप्टी होते हैं। सिनेटर ६,६ अथवा ३ वर्ष के लिये श्रीर डिप्टी तीन वर्ष के लिये मर्वसाधारण द्वारा चुने जाते हैं। भिखमंगों श्रीर सिपाहियों श्रादि को छोड़कर २१ वर्ष से अधिक अवस्था का पढ़ा लिखा प्रत्येक मनुष्य चुनाव में सम्मति दे सकता है। जल तथा स्थल-सेना पर राष्ट्रपति का पूरा अधिकार होता है ग्रीर वही मंत्रियों को नियुक्त करता अथवा हटाता है। बहुत से ग्रंशों में युद्ध तथा संधि करने का अधिकार भी उसी को होता है।

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य हैं। संघटन प्रायः प्रन्य प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्यों की तरह ही है। सभापित की अविध चार वर्ष की है। पार्लिमेंट मेक्सिकों में दो सभाएँ हैं—अंतरंग सभा श्रीर प्रतिनिधि सभा। अंतरंग सभा में ५८ सभ्य हैं श्रीर इनकी श्रविध चार वर्ष की होती है। श्राधे सदस्य प्रति दूसरे वर्ष चुने जाते हैं। प्रतिनिधि सभा में २७१ सभ्य हैं। यह सभा प्रति हो वर्ष वाद नई संघटित होती है।

यूनान में पहले राजसत्तात्मक राज्य था, किंतु अब यहाँ भी प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। प्रजा द्वारा चुना हुआ एक सभापति है। सभापति की सहायता के लिये एक राष्ट्रीय सभा भी है जिसके २८७ सभ्य हैं। इसकी ग्रविध तीन
वर्ष की होती है। एक मंत्रि-सभा भी
यूनान
है जिसका मुख्य प्राइम मिनिस्टर है।

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। ६ वर्ष के लिये चुने हुए १६ सिनेटरों ग्रीर ३ वर्ष के लिये चुने हुए १२३ डिप्टियों की कांग्रेस है जो चार वर्ष के लिये सभा-

युरुग्वे पति या राष्ट्रपति चुनती है। राष्ट्रपति के

पद के लिये एक मनुष्य का चुनाव दे। वारा नहीं हो सकता।

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। ६ वर्ष के लिये चुने हुए १० सिनेटरें। तथा चार वर्ष के लिये चुने हुए २२ प्रति-

निधियों की एक कांग्रेस है। चुनाव हाईवेरिया में सम्मित देने का अधिकार केवल इिंश्यों को ही हैं। सभापित की सहायता के लिये सात मंत्रियों का एक मंत्रि-मंडल भी हैं। सभापित श्रीर उपसभा-पित का चुनाव चार वर्ष के लिये होता है। श्राजकल जो सभा-पित है, वह १ जनवरी १-६२८ को तीसरी बार चुना गया है।

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। इसके ग्रंतर्गत वीस छोटी छोटी स्वतंत्र रियासतें हैं। ३ वर्ष के लिये चुने हुए, तीस वर्ष से ग्राधिक ग्रवस्थावाले ४०

तीस वर्ष से अधिक अवस्थावाले ४० सिनेटरों श्रीर ३ वर्ष के लिये चुने हुए ६८ डिप्टियों की एक कांग्रेस है। सभापति का चुनाव ७ वर्ष के लिये होता है।

यहां प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य हैं। सभापित का चुनाव प्रजा द्वारा होता है। सभापित की अवधि चार वर्ष है और एक बार का चुना हुआ सभापित सालवेडर दोवारा नहीं चुना जा सकता। जातीय सभा के ४२ प्रतिनिधियों का चुनाव प्रति वर्ष प्रजा द्वारा होता है। इस सभा का प्रधिवेशन प्रति वर्ष फरवरी से मई तक होता है। प्रत्येक अधिवेशन के लिये यह सभा अपना सभापित और उप-सभापित आप ही चुनती है।

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है। यहाँ का राजा एलफोंसो है जो जनमते ही राजगहो पर वैठा। यहाँ एक मंत्रिसभा भी है जिसके ऊपर एक प्रधान मंत्री है। स्पेन पहले यहाँ दो सभाग्रों की एक जातीय

सभा थी। परंतु यह सन् १६२३ में १५ सितंवर की राजाज्ञा से तीड़ डाली गई है। यब इसकी जगह एक पार्लिमेंट है जो सन् १६२७ के १० अक्टूबर की स्थापित हुई थी। इस पार्लिमेंट के सदस्य राजा द्वारा नामजद होते हैं और इसका काम केवल सलाह देनां और शासन करना ही होता है। यहाँ एक काउंसिल आफ स्टेट भी है जिसमें भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के नेता, राजनीतिज्ञ, गिरजाघर, उद्योगधंघे, मजदूर, किसान तथा जल और स्थल सेना के प्रतिनिधि नामजद होते हैं। इस काउंसिल का कार्य मंत्रिसभा की सलाह देना है।

यह एक शुद्ध राजसत्तात्मक राज्य है। यहाँ का राजा प्रजाधिपक सन् १६२६ में गहो पर वैठा घा। गहो पर वैठते ही इसने एक मुख्य सभा स्याम (Supreme Council) स्थापित की जिसमें राजवंश के ५ पुरुष हैं। यह पंचायत राजा की गुप्त मामलों में श्रीर ऐसे मामलों में जो केवल राजा श्रीर राजवंश से संवंध रखते हैं, सलाह देती है। पहले यहाँ एक गुप्त सभा ( Privy Council ) घी जो सन् १६२७ में तोड़ डाली गई श्रीर उसकी जगह एक नवीन गुप्तसभा वनाई गई है। इसका ध्येय यही है कि राजा को जनता के लुब्बप्रतिष्ठ लोगों की राय भी मालूम होती रहे। इसके सभ्य राजा द्वारा नियुक्त किए जाते हैं श्रीर वे उसके राजकाल तक श्रीर उससे ६ मास वाद तक उसके सभ्य रहेंगे। इस गुप्त सभा की एक ४० सभ्यों की उपसभा है जिसके समज्ञ राजा काई राजकीय विषय रख देता है श्रीर उन्हें उस पर प्यपनी राय देनी हे।ती है। यहाँ एक मंत्रिसभा है श्रीर प्रत्येक राजकीय विभाग के मुखिया इसके सभ्य होते हैं। खयं राजा ही महामंत्रो भी है।

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है। शासन-प्रवंध में राजा को सहायता देने के लिये, राज्य द्वारा नियुक्त किए हुए मंत्रियों का एक मंत्रिमंडल श्रीर कानृन बनाने के लिये एक न्यवस्थापिका सभा है। प्रत्येक कानृन के प्रचलित होने के लिये राजा की स्वीकृति आवश्यक

होती है। व्यवस्थापिका सभा या पार्लिमेंट के ग्रंतर्गत दें। सभाएँ हैं। पहली सभा में १५० सदस्य होते हैं जो प्रांतीय ग्रीर म्युनिसिपल सभाग्रें। द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसके सदस्य वे ही लोग हो सकते हैं जिनकी ग्रवस्था ३५ वर्ष से ग्रिथिक हो ग्रें। जिनकी ग्रव्छी जमींदारी या ग्राय हो। दूसरी सभा में २३० सदस्य होते हैं जिनका चुनाव सर्वसाधारण द्वारा होता है। २४ वर्ष से ग्रिथिक ग्रवस्था के प्रत्येक मनुष्य को चुनाव में सम्मति देने का ग्रिथिकार है। दोनों सभाग्रें। का सम्मिलित ग्रिथिवेशन होता है श्रीर उसमें ग्रिथिक संख्या दूसरी सभावालों की होती है; ग्रतः बहुमत भी प्रायः उसी के पन्न में होता है। राजा प्रत्येक ग्रधिवेशन का सभापति नियुक्त करता है।

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। यहाँ का सभापति
प्रति चार वर्ष के लिये चुना जाता है। यहाँ एक मंत्रिसभा
है, परंतु उसमें प्रधान मंत्री कोई नहीं है।
इस मंत्रिसभा में बहुधा सभापति ही
प्रध्यत्त का प्रासन प्रहण करता है, परंतु उसकी अनुपस्थिति
में अंतरीय विभाग का मंत्री उसका आसन प्रहण करता है।
यहाँ एक पार्तिमेंट भी है जिसमें २१ सभ्य हैं। ये सब
सभापति द्वारा नामजद किए जाते हैं।

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। सभापति का चुनाव चार वर्ष के लिये २१ वर्ष की श्रवस्थावाले प्रत्येक इंडियन

#### ( २४६ )

Carried State Commence

पुरुष अधवा १-६ वर्ष की अवस्थावाले शिचित और विवाहित
पुरुष की सम्मित से होता है। एक वार चुना हुआ सभापित

फिर से चुना जा सकता है। कांग्रेस
होंहरास
के ४६ डिप्टियों का चुनाव भी चार वर्ष
के लिये प्रजा ही करती है। आधे सभ्य प्रति दूसरे वर्ष
वदले जाते हैं। प्रति १०,००० निवासियों की ग्रेगर से एक
प्रतिनिधि होता है। कांग्रेस का अधिवेशन प्रति वर्ष १ जनवरी
को आरंभ होता है और ६० दिनों तक होता रहता है।

# ग्यारहवाँ परिच्छेद

### उपनिवेश, रिष्ठत राज्य, अधीन राज्य और आदेशित राज्य

उपनिवेश उस देश को कहते हैं जिसमें एक देश या राज्य के लोग आकर सदा के लिये वस जाते थ्रीर वहीं खेती वारी या ज्यापार आदि करके अपंना निर्वाह

वपनिवेश करतं हैं। वे लोग किसी विदेशी शक्ति के

ष्यधीन नहीं होते, केवल अपनी मातृभूमि से ही थोड़ा वहुत संबंध रखते हैं। प्राचीन काल में फिनीशिया, यूनान, भारत छीर रोम छादि देशों के निवासी व्यापार करने के लिये विदेश जाया करते थे छीर उनमें से कुछ लोग किसी देश में सदा के लिये वस भी जाते थे। वहाँ उन्हें वहुत कुछ आर्थिक लाभ होता था जिसका बहुत कुछ अंश उनकी मातृभूमि की भी मिला करता था। दूसरे देशों में वसकर लोग वहाँ अपनी मातृभाषा छीर धर्म आदि का प्रचार भी करते थे। आगे चलकर स्पेन, पुर्त्तगाल, फ्रांस और हैंगलैंड आदि देशों के निवासी भी विदेश में आकर वसने, वहाँ उपनिवेश वनाने और फलतः ग्रापने देश की उन्नत और संपन्न करने लगे।

ध्रन्य जातियों की अपेचा इधर कई सी वर्षों में अँगरेज जाति वहुत ध्रागे वढ़ गई है। इस समय समस्त भूमंडल के स्थल-भाग का छठा ग्रंश प्राय: इसी प्रकार उपनिवेश रूप में वसा हुआ है। ये अँगरेजी उपनिवेश तीन प्रकार के हैं-(१) राजकीय उपनिवेश (Crown Colonies) जिनमें सारा राजकीय प्रवंध इँगलैंड की सरकार के अधीन ही होता है। (२) नियसित शासनात्मक उपनिवेश जिनके राजकर्म-चारी ते। इँगलैंड की सरकार के अधीन होते हैं, पर जी अपने लिये कानून ग्रादि खयं वनाते हैं। हाँ, त्रिटिश सरकार को यह श्रधिकारं अवश्य होता है कि वह उन कानूनों को रद्द कर दे श्रयवा प्रचलित होने से रोक दे। श्रीर (३) स्वराज्यात्मक उपनिवेश जो श्रपना शासन श्राप करते हैं। ऐसे उप-निवेशों का केवल गवर्नर हो ब्रिटिश सरकार के मातहत होता है। त्रिटिश सरकार को वहाँ के पास किए हुए कानूनों को रद्द करने अथवा प्रचलित होने से रोकने का अधिकार होता है। किंतु ष्रांतरिक विषयों में यह अधिकार विरले ही मैं। को पर काम में लाया जाता है। ऐसे उपनिवेशों में गवर्नर श्रपने राजकीय नियमों के अनुसार खयं कैं।सिलर श्रादि नियुक्त करता है थ्रीर उन्हीं की सम्मति तथा सहायता से राजकार्य का संचालन तथा कर्म्भचारियों की नियुक्ति होती है। प्राय: इसी प्रकार के उपनिवेश श्रन्य राज्यों के भी हैं।

ध्याजकल लोगों की प्रवृत्ति स्वराज्यात्मक या प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन की ध्रोर वरावर वढ़ती जाती है, इसलिये उपनिवेशों में भी कुछ लोग पूर्ण प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य चाहते हैं; मातृभूमि का किसी प्रकार का दवाव या अधिकार मानने के लिये वे तैयार नहीं हैं। दवाव या अधिकार मानने में वे अपनी अनेक हानियाँ भी दिखलाते हैं। उदाहरणार्थ, यदि उनकी साम्राज्य सरकार कोई युद्ध ठान ले तो उन्हें भी व्यर्थ उसमें सिम्मिलित होना पड़ता है। पर इसके विपरीत कुछ लोगों का मत है कि अपने देश की साम्राज्य सरकार से उपनिवेशों का यथासाध्य घनिष्ट संबंध रहना चाहिए; क्योंकि इससे साम्राज्य के भिन्न भिन्न ग्रंगों की पृष्टि श्रीर उन्नति होती है। पर स्वार्थत्याग करके इस प्रकार परे।पकार करने की इच्छा करनेवाले देवता संख्या में अपेचाकृत थोड़े ही हैं।

प्राय: बड़े बड़े साम्राज्यों को अपने अधीनस्य देशों या राज्यों के पड़ोसी छोटे मीटे देशों और राज्यों पर, अनेक राजनीतिक कारणों से, कुछ न कुछ अधिकार राज्य कार रखना पड़ता है। ऐसे राज्य या तो क्षेत्रल अपने रचक-राज्य के द्वारा अथवा उसकी आज्ञा से ही किसी विदेशी राज्य के साथ कोई राजनीतिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। रचित राज्य की सब प्रकार से रचा करना ही रचक-राज्य का कर्चाव्य है। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो किसी राज्य को अपना रचित राज्य बनाना उसे अपनी अधीनता में लेना ही है। पर किसी वलशाली राज्य का अपने से किसी दुर्वल राज्य के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करना भी इसी रचण के अंतर्गत आ जाता है।

रचक-राज्य विना लड़ाई भगड़ा किए ही अपने रिचत राज्य में मनमाना परिवर्तन कर सकता है। संधि, वल-प्रयोग श्रीर वल-पूर्वक देश पर अधिकार करके राज्य रिचत बनाए जाते हैं। भारत सरकार का देशी रियासतों के साथ वहुत कुछ इसी प्रकार का संबंध है।

रिक्त राज्य प्रायः दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जिनमें पहले से किसी प्रकार का राज्य स्थापित होता है और जो शक्ति या वल-प्रयोग आदि के द्वारा रक्त्य में लाए जाते हैं; और दूसरे वे जिनमें कोई विदेशी सभ्य राज्य आकर पहले अपना अधिकार कर लेता है और तब उन्हें कुछ आंत-रिक स्वतंत्रता देकर अपनी रक्ता में रखता है।

जो देश या राज्य अपने ऊपर किसी दूसरे देश या राज्य का कुछ भी अधिकार या दवाव खोकार कर लेता है, स्यूलत:

वहीं मानों श्रधीन राज्य हो जाता हैं; श्रीन राज्य श्रीर इस दृष्टि से उपनिवेश तथा रिक्त राज्य भी, जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है. इसी कोटि में श्रा जाते हैं। पर सूक्तातः श्रीर ज्यावहारिक दृष्टि से श्रधीन राज्य वहीं माना जाता है जो सब प्रकार से किसी दृसरे वड़े राज्य के श्रधिकार में रहता है। श्रधिकारी राज्य श्रपने नियुक्त किए हुए शासकों श्रादि के द्वारा श्रधीन राज्य में सारा राज्य-प्रबंध करता है, उसके लिये नियम श्रीर कानृन दनाता है. कर उगाहता है. न्यायालय स्थापित करता है. दूसरी

शक्तियों से उसकी रचा करता ई धीर इसी प्रकार के दूसरे श्रावरयक कर्त्तव्यों का पालन करता है। ग्रधीन राज्य की किसी प्रकार की शक्ति प्रदान करना केवल श्रिधकारी राज्य कं द्याय में होता है। भारत की गणना इँगलैंड के अधीन राज्यों में होती है; थ्रीर इसी से श्रधीन राज्यों की स्थिति का श्रद्धा परिचय मिल जाता है। कभी कभी अधिकारी राज्य अपने ्रिप्रधीन राज्यों को पहुत कुछ अधिकार ग्रीर स्वतंत्रता भी दे देते हैं; ग्रीर कहीं कहीं ग्रधीन राज्य के प्रधान ग्रधिकारी के। यह भी 'अधिकार होता है कि साम्राज्य के जटिल प्रश्नों की मीमांसा में सम्मति धीर सहायता दे। फ्रांस के दो एक अधीन राज्यों के प्रधान श्रधिकारियों श्रीर प्रतिनिधियों की फ्रांस की व्यवस्थापिका सभात्रों तक में ब्राकर वैठने छीर वालने का अधिकार है। आदेशित राज्य नए ही ढंग के राज्य हैं। इनका निर्माण

द्यादारात राज्य नए हा हम के राज्य है। इनका निर्माण सन् १-६१४ के युरोपियन महासमर के बाद हुआ है। ये राष्ट्र संघ ( League of Nations )

श्रादेशित राज्य हारा विजेता राज्यों को सौंपे गए हैं;
श्रीर उन्हें श्रादेश है कि वे यहाँ के मूल-निवासियों की मान-सिक, नैतिक तथा श्राधिक उन्नति का प्रवंध करें। इसके लिये उन्हें राष्ट्र संघ के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। प्रत्येक श्रादेशित राज्य की शासन संबंधो रिपोर्ट प्रति वर्ष राष्ट्र संघ की परिषद् में उपस्थित की जाती है श्रीर उसकी जाँच एक श्रादेश कमीशन द्वारा होती है। इस तरह जर्मनी के कई उपनिवेश त्रिटिश सरकार श्रीर इसके श्रंतर्गत खतंत्र उपनिवेशों के तथा फ्रेंच-सरकार के श्रधीन आ गए हैं।

## (१) ब्रिटिश साम्राज्य

(क) उपनिवेश

येट विटेन थ्रीर खायलैंड, चैनेल ग्राइलेंड्स, ग्राइल घाफ मैन तथा भारतवर्ष को छोडकर ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत प्रत्येक देश उपनिवेश ही माना जाता है। श्रायलें ड यद्यपि उपनिवेश नहीं कहा जा सकता, तथापि इसकी शासन-प्रणाली साम्राज्यांतर्गत ग्रन्य स्वतंत्र उपनिवेशों की शासन-प्रणाली से वहुत कुछ मिलती जुलती है; इस कारण हम उसका वर्णन स्वतंत्र उपनिवेशों के वर्णन के साथ ही करेंगे। उपनिवेशों में कुछ ऐसे भी हैं जो रचित राज्य ( Protectorates ) फहलाते हैं। श्रत: इस स्थान पर उनका भी एक साथ ही वर्धन किया जाता सुभीते के लिये सब उपनिवेशों को चार श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया है। पहली श्रेणी उन उपनिवेशों की है जिनमें क्षेवल गवर्नर ही शासन करता श्रीर वहीं कानृत बनाता है। इन उपनिवेशों में कोई व्यवस्थापिका सभा नहीं होती । ऐसे उपनिवेश ये हैं--जिज्ञास्टर, सॅंटहेलना, ऊशांटा, गोल्डकोस्ट का उत्तरी भाग, नाइजीरिया, वस्टोर्लेंड, वेचुछाना-र्लेंड, खाजीलेंड धीर भ्रदन ।

अध्यदन का सैनिक श्रीर राजनीतिक प्रयंघ बिटिश सरकार करती है। नागरिक विषयों की देख भाल भारत सरकार हारा होती है।

दूसरी श्रेणी में के उपनिवेश वे हैं जिनमें एक शासक या गवर्नर रहता है, जो एक व्यवस्थापिका सभा की सहायता से कानून बनाता छीर एक कार्व्यकारिणी सभा की सहायता से शासन करता है। इन दोनों सभाओं या कौं सिलों के मेंबरें। की नियुक्ति या तो सम्राट् के द्वारा होती है छीर या सम्राट् के प्रतिनिधि शासक या गवर्नर के द्वारा। इस श्रेणी के ग्रंवर्गत विटिश हों हूरास, ट्रिनिडाड, विंडवर्ड द्वोपसमुदाय, पश्चिमी अफ्रिका का उपनिवेश, न्यासालैंड, हांकांग, स्ट्रेट सेटलमेंट छीर सेचजीज है।

तीसरी श्रेणी में वे उपनिवेश हैं जिनमें व्यवस्थापिका सभा के सब या कुछ सदस्य प्रजा द्वारा चुने जाते हैं थ्रीर कार्यं-कारिणी सभा के सदस्य सम्राट् अथवा उसके प्रतिनिधि शासक (गवर्नर) के द्वारा नियुक्त होते हैं। इस श्रेणी में जमैका, लंका (सिलोन), मारीशस, फीजी, केनिया, ब्रिटिश खाइना, लीवर्ड द्वीप, साइप्रस, यूगेंडा, दिच्यी रोडेशिया, उत्तरी रोडेशिया, गेंविया, सीरालियोन, फॉकलैंड, दिच्यी जार्जिया, पेपुआ, बहामाज, बरवडास, वरसुडास श्रीर मालटा है।

उपर्युक्त तीन श्रेगी के उपनिवेश विटिश सरकार के उप-निवेश विभाग के अधीन हैं। इनके गवर्नर उपनिवेश मंत्री (Secretary of State for the Colonies) की सलाइ से सम्राट्ट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

चै। श्रेणी में वे उपनिवेश हैं जो स्वतंत्र उपनिवेश ( Dominions ) कहलाते हैं। इनका शासन प्रतिनिधि-

सत्तात्मक राज्यों की तरह होता है श्रीर सरकार प्रतिनिधि-सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किंतु कुछ वातों में, विशेष-तः वाह्य विषयों में, ब्रिटिश सरकार का इन पर श्रिषकार रहता है। इनका प्रधान शासक श्रधवा गवर्नर-जनरल सम्राट् द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। इस श्रेणी के श्रंतर्गत निन्न-लिखित उपनिवेश हैं—श्रास्ट्रे लिया, कनाडा, न्यूजीलेंड, न्यूफा-उंडलेंड श्रीर युनियन श्राफ साउथ श्रिका। इनकी शासन-प्रणाली संचेप में नीचे दी जाती है।

#### स्वतंत्र-उपनिवेशों की शासन-प्रणाली

इसके अंतर्गत कई छोटी छोटी रियासते हैं जो अपने

लिये श्राप कान्न वनाती हैं। सब रियासतों ने मिलकर प्रधान गवर्नमेंट की कुछ निश्चित श्रीर विशिष्ट श्रिधकार दे रखे हैं। यहाँ सम्राट द्वारा नियुक्त एक गवर्नर-जनरल रहता है जो एक प्रवंधकारियों सभा की सलाह से काम करता है। इन सभा के ६ मंत्री होते हैं जो श्रपने शासन-कार्य के लिये प्रतिनिध सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक संघटित पालि मेंट है जिसमें सिनेट श्रीर प्रतिनिधि मंडल सम्मिलत है। सिनेट में छः रियासतों में से प्रत्येक के छः छः सदस्य, इस प्रकार कुल ३६ सदस्य होते हैं जो सर्व-साधारण की सम्मित से छः वर्ष के लिये चुने जाते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव तीन वर्ष के लिये चुने जाते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव तीन वर्ष के लिये चीर धावादी के हिसाव से होता है। लेकिन प्रत्येक

रियासत के कम से कम पाँच प्रतिनिधि होते हैं। कुल प्रति-निधियों की संख्या लगभग ७५ होती है। यहाँ के मूल निवासियों को छोड़कर शेप सब स्त्री-पुरुपों को चुनाव में मत देने का प्रधिकार है।

यहाँ का शासन-कार्य्य १८ मंत्रियों की एक प्रीवी कैंसिल की सहायता से एक गवर्नर-जनरल करता है जो सम्राट् द्वारा नियुक्त ग्रीर उसी का प्रतिनिधि होता है। कनाड़ा कानून बनाने के लिये सिनेट ग्रीर हाइस ग्राफ कामंस की सिम्मिलित एक पार्लिमेंट है। सिनेट में स्द सदस्य हैं जो कनाड़ा सरकार की सिफारिश पर सम्राट् द्वारा नामजद किए जाते हैं। सिनेटर ग्राजन्म सदस्य रहते हैं। सिनेटर की श्रवस्था तीस वर्ष की होनी चाहिए ग्रीर उसके पास कुछ निश्चित जमींदारी होनी चाहिए। हाउस ग्राफ कामंस के सदस्यों का चुनाव प्रति चार वर्ष वाद होता है। प्रत्येक वालिग स्त्री पुरुष को मत देने का श्रधिकार है। कुल सदस्यों की संख्या २३५ है। प्रीवी कैंसिल ग्रपने शासन-कार्य के लिये इसके प्रति उत्तरदायों होती है।

यहाँ का शासन सम्राट् द्वारा नियुक्त एक गवर्नर-जनरल को हाथ में है। व्यवस्थापिका सभा तथा प्रतिनिधि मंडल की सम्मिलित एक सार्वजनिक सभा या पार्लिमेंट भी है। व्यवस्थापिका सभा के ४३ सदस्य हैं जिनमें तीन मोस्रारी (न्यूजीलैंड के मूल- निवासी ) सदस्य गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त होते हैं । इनमें से जो लोग १७ सितंवर १८-६१ से पहले से नियुक्त हैं, वे ता उसके त्राजन्म सभासद रहेंगे; पर जिनकी नियुक्ति इसके बाद हुई हो. वे केवल सात वर्ष तक सदस्य रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उनकी फिर से नियुक्ति हो सकती है। प्रति-निधि-मंडल में ८० सदस्य हैं जो सर्वसाधारण द्वारा तीन वर्ष के लिये चुने जाते हैं। इनमें चार मोश्रारी सदस्य भी होते हैं। स्त्रियाँ भी सदस्य हो सकती हैं। गवर्नर-जनरल सम्राट् द्वारा नियुक्त किया जाता है श्रीर वह एक कार्यकारियी सभा की सलाह से काम करता है। इस सभा के १२ मंत्रो होते हैं जो अपने शासन कार्य के लिये प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रतिनिधि सभा को तोड देने का श्रिधिकार गवर्नर-जनरल को है। पार्लिमेंट के पास किए हुए विलों में सुधार करने के लिये वह उन्हें वापस भी भेज सकता है श्रीर नए विलों के मसीदे भी उपस्थित कर सकता हैं।

यह सबसे पुराना ग्रॅंगरेजी उपनिवेश है। यहाँ का शासन ६ सदस्यों की कार्य्यकारियी सभा की सहायता से सम्राट्रद्वारा नियुक्त एक गवर्नर करता न्यू कांडडहेंड है। २४ सदस्यों की एक व्यवस्थापिका

सभा भी है जिसकी नियुक्ति सम्राट् द्वारा ही होती है। सर्वेसाधारण द्वारा चुने हुए ३६ सदस्यों का एक प्रतिनिधि-मंडल भी है। प्रत्येक वालिंग पुरुष को मत देने का ध्रधि- कार है, परंतु श्रभी स्त्रियों की यहाँ यह श्रधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। कार्यकारियों सभा प्रतिनिधि-मंडल के प्रति उत्तर-दार्या रहती है।

इसमें क्षेप ग्राफ गुडहोप, नेटाल, ट्रांसवाड ग्रीर ग्रारेंज रीवर उपनिवेश सम्मिलित हैं। ३१ मई सन् १-६१० की यह संघटन हुग्रा था। यहाँ सम्राट् गृनियन ग्राफ साउध द्वारा नियुक्त एक गवर्नर-जनरल शासन

म्राप्तिका करता है। ध्रपनी सहायता के लिये कार्यकारियी सभा के सदस्यों को चुनने का म्रायकार उसी को है। राज्यों के भिन्न भिन्न विभागों को स्थापित करने का म्रायकार भी उसी को है, पर उनमें वह निश्चित संख्या से म्रायक म्रायकार भी उसी को है, पर उनमें वह निश्चित संख्या से म्रायक म्रायकार भी उसी को है, पर उनमें वह निश्चित संख्या से म्रायक म्रायकार को नियुक्त नहीं कर सकता। कानून बनाने के लिये पार्तिमेंट है जिसमें सिनेट ग्रीर प्रतिनिधि-मंडल है। सिनेट के चालीस सदस्यों में से म्राठको गवर्नर जनरल नियुक्त करता है ग्रीर ३२ सब प्रांतों से चुने जाते हैं। युरोपियन ब्रिटिश प्रजा के व्यक्ति ही इसके सदस्य हो सकते हैं। सिनेट की सदस्यता के उन्मेदवार की ग्रवस्था कम से कम तीस वर्ष होनी चाहिए ग्रीर उसके पास कम से कम ५०० पैंड की जायहाद भी होनी चाहिए। सीनेट की ग्रायु दस वर्ष की होती है।

प्रतिनिधि-मंडल में १३४ सदस्य हैं। इस सभा की अवधि पाँच वर्ष है। यहाँ के प्रत्येक वालिग स्त्री-पुरुष की इसके चुनाव में मत देने का अधिकार है। शासन कार्य में प्रवंधकारिया सभा इसके प्रति उत्तरदायो रहती है। पार्लि -मेंट की वैठक प्रति वर्ष होना ग्रावश्यक है।

## **ऋायलैं**ड

हम ऊपर कह ग्राए हैं कि वास्तव में ग्रायलें 'ड त्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश नहीं कहा जा सकता ! इनका कारण यह है कि यहाँ के निवासी त्रिटेन की अपनी मातृभूमि नहीं मानते। यहाँ के निवासियों की भाषा श्रीर धार्मिक मत भो इँगलैंड-निवासियों से भिन्न हैं। इँगलैंड-निवासी प्रोटेस्टेंट मत के हैं श्रीर श्रायलैंड में वहुधा रोमन कंथोलिक मत ही माना जाता है। कई सदियों से आयलैंड इंगलैंड का एक अधीन राज्य रहा आया है, किंतु इस बीच में आयलैंड भी खतंत्रता के लिये सतत प्रयत्न करता रहा । जब जब इँगलैंड पर कोई स्रापत्ति भाती, ग्रायलैंड अपनी खतंत्रता की प्राप्ति का माका पाता श्रीर एक न एक बखेड़ा खड़ा कर देता। गत महायुद्ध में भी श्रायलैंड ने जर्मनी से मिलकर इँगलैंड के विरुद्ध खडे होने का प्रयत्न किया, किंतु इँगलैंड ने इसे दवा रखा। लड़ाई के पहले यहाँ के प्रतिनिधि त्रिटिश पार्लिमेंट में ध्याकर वैठते थे। ं लड़ाई का श्रंत होने पर जब आयर्लैंड को अपने प्रतिनिधियों के भेजने का अवसर मिला, तव वहाँ के निवासियों ने ऐसे प्रति-निधि चुने जिन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि वे ब्रिटिश पार्लि-मेंट में न जाकर आयलें ड में ही अपनी पार्लिमेंट करेंगे ऐसा ही हुआ। आयलैंड में खतंत्र राज्य की घोषणः हो गई। लड़ाई के पूर्व सन् १-६१२ में विटिश पार्लिमेंट ने आयर्लैंड के लिये एक होमरूल विल (स्वराज्य का मसविदा) पास किया या ग्रीर यह १-६१४ सन् से कार्य में लाया जाने को था। यह विल उत्तरीय ग्रायंलेंड के छः जिलों को तो मंजूर हो गया, परंतु वाकी २६ जिलों को यह मान्य नहीं था। सन् १-६१४ में महासमर ग्रारंभ हो जाने से वह होम रूल भी लड़ाई के ग्रंत तक के लिये स्थगित कर दिया गया। जैसा कि हम उत्पर बता चुके हैं, लड़ाई के ग्रंत में दिल्शीय ग्रायलेंड के २६ जिलों ने ग्रपनी स्वतंत्र पार्लिमेंट स्थापित कर ली ग्रीर विटिश सरकार का होम रूल ग्रहण नहीं किया। उत्तरीय छः जिलों ने इसे स्वीकार कर लिया।

दिल्लाय आयर्लें ड के स्वतंत्र पार्लिमेंट स्थापित करते पर त्रिटिश सरकार ने उसको दवाने के अनेक प्रयत्न किए। जनता तो भड़की ही हुई थी। उसने अपनी स्वतंत्रता के लिये जी तोड़कर लड़ाई की। बहुत से लोग मारे गये, खून की नदियाँ वहीं। अंत की ब्रिटिश सरकार की मालूम हो गया कि आयर्लें ड विना स्वतंत्र हुए नहीं रहेगा; और आयर्लें ड की भी मालूम हो गया कि इँगलेंड भी टक्कर खाने योग्य नहीं है। फल यह हुआ कि दोनों की संधि की इच्छा हुई और सन् १-६२१ में ब्रिटिश पार्लिमेंट और आयरिश पार्लिमेंट के बरावर वरावर सहस्यों ने वैठकर संधि कर ली। आयरिश नेताओं की आयर्लेंड के लिये शासन-प्रणाली निर्माण करने का अधिकार दिया गया। त्रिटिश और आयरिश सरकारों ने उन नेताओं के मसविदों को मंजूर किया और ६ दिसंबर सन् १८२२ को इस प्रणाली द्वारा शासन प्रारंभ हुआ।

त्रव हम संचेप में श्रायरिश शासन-प्रणाली पर कुछ लिखेंगे। उपर्युक्त संचिप्त इतिहास की ध्यान में रखे विना श्रायरिश शासन-पद्धति का समभना श्रसंभव होगा।

यह कहा ही जा चुका है कि उत्तरीय आयर्तें ड प्रथवा अल्स्टर ने त्रिटिश सरकार द्वारा दिया हुआ खराज्य खोकार कर लिया था। श्रतः यहाँ की शासन-प्रणाली कनाडा इत्यादि उपनिवेशों की शासन-प्रणाली के ही सदश है।

दिख्योय आयर्लेंड अथवा आयरिश स्वतंत्र-राष्ट्र (Trish Free State) की शासन-प्रयाली भी यद्यपि अन्य उपनित्रेशों के ही सहश है, तथापि कई वातों में यह सर्वेथा निराली ही है। इसमें मंत्रियों का उत्तरदायित्व श्रीर सीनेट के सभ्यों के चुनाव की रीति विशेष उल्लेखनीय है।

श्रायरिश पार्लिमेंट की दो सभाएँ हैं—राष्ट्र सभा (Senate) श्रीर प्रतिनिधि सभा (Chamber of Deputies)। राष्ट्र सभा में श्राजकल ६० सभ्य हैं श्रीर प्रतिनिधि सभा में १५३। प्रतिनिधि सभा के लिये २१ वर्ष से ऊपर उम्रवाले प्रत्येक नागिरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, मत देने का ध्रधिकार है। प्रति ३०,००० जनसंख्या पीछे कम से कम एक सदस्य ध्रवश्य होना चाहिए।

यहाँ की राष्ट्र सभा निराली ही है। इसके सदस्य केवल वे ही हो सकते हैं जिन्होंने अपनी देशभक्ति, ज्ञान और अन्य प्रकार की सेवा से देश का मान बढ़ाया हो। इन सभ्यों की अविध वारह वर्ष की होती है, किंतु एक-चौथाई सदस्य हर तीसरे साल बदले जाते हैं। इन सदस्यों का चुनाव भी विचित्र ढंग से ही होता है। प्रति तीसरे वर्ष प्रतिनिधि सभा ३२ और राष्ट्र सभा १६ उन्मेदवारों के नाम तैयार करती है और ये नाम जनता के सामने रखे जाते हैं। इनमें से जनता १५ को चुन लेती है। ये १५ नए सभ्य होते हैं।

पालिमेंट की अधिकार है कि वह सन् १६२१ की संधि की सीमा के भीतर चाहे जैसे नियम बना सकती है। त्रात: त्रायलें ह की जनसंख्या के किसी खास अनुवात से प्रधिक सेना रखने का अधिकार नहीं है। लडाई के मौकों पर अपने वचाव के लिये ब्रिटिश सरकार की अधिकार है कि वह आय-लैंड के जो इंदरगाह चाहें, ले ले। प्रत्येक सदस्य की राजभक्ति की शपथ भी लेना भावरयक है। इनको छोड़कर भायलें ड से ही खास संबंध रखनेवाली समस्त वातों में पार्लिमेंट की पूरा अधिकार है। परंतु पार्लिमेंट की दोनों सभाओं की ताकत वरावर नहीं है। प्रतिनिधि सभा के प्रधिकार प्रधान हैं। राष्ट्र सभा समभाने थ्रीर केवल कुछ काल तक प्रतिनिधि सभा के किसी मसविदे को रीकने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। धन संबंधी मसविदे तो राष्ट्रसभा पेश भी नहीं

कर सकती और प्रतिनिधि सभा द्वारा पेश किए जाने पर १४ दिन से ज्यादा उसे रोक भी नहीं सकती। अन्य मसविदे वह पेश भी कर सकती है और २७० दिनों तक रोक भी सकती है।

चपर्युक्त व्यवस्थापिका सभाग्रों के श्रतिरिक्त एक कार्य-कारिगी सभा भी है. जिसमें १२ सदस्य होते हैं। इनमें से चार प्रतिनिधि सभा के सदस्य होते हैं। वाकी घ्राठ में से तीन को प्रतिनिधि सभा पार्लिमेंट का सभ्य बना सकती है। बाकी सदस्य और मंत्रीपार्लिमेंट के सभ्य नहीं होते। कार्यकारियो सभा का एक सभापति धौर एक उपसभापति होता है। सभापति प्रतिनिधि सभा की सिफारिश पर गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता है। नियुक्त होने पर सभापति श्रपने उन मंत्रियों को चुनता है जिन्हें पार्लिमेंट में बैठने का ष्प्रधिकार है। बाकी मंत्रा प्रतिनिधि सभा की एक कमेटी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कार्यकारियों सभा प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होती है. परंतु श्रविश्वास कं श्रवसर पर सब मंत्रियों को इस्तीका नहीं देना पड़ता, केवल सभापति श्रीर उसके द्वारा नियुक्त मंत्रीगण ही इस्तीफा देने की वाध्य रहते हैं : जो भ्रन्य मंत्री कार्यकारिणी सभा में बैठते हैं भ्रीर इसमें अपना मत देते हैं, वे वगैर किसी खास बुराई के छपनी छवि से पहले नहीं हटाए जा सकते। यह हैंध मंत्री-उत्तरदायित्व श्रायलैंड-खतंत्र-राष्ट्र का निराला हो है। कार्यकारिए। सभा सभापति को परामर्श देती है छीर सभापति गवर्नर-

जनरल को। सालाना आयव्यय का मसविदा भी यही सभा तैयार करती है थ्रीर वह प्रतिनिधि सभा के सामने विचारने की रखा जाता है। प्रत्येक मंत्रो के हाथ एक एक शासन विभाग रहता है थ्रीर वह उसके लिये अकेला ही उत्तरदायो होता है।

यहाँ की जनता को भी विल पंश करने का अधिकार प्राप्त है श्रीर विशेष वातों में जन-सम्मति भी ली जाती है।

राजा का प्रतिनिधि गवर्नर-जनरल होता है। यह आय-रिश पार्लिमेंट की ही सिफारिश से ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

#### (ख) रि्चत रोज्य

त्रिटिश साम्राज्य के ग्रंतर्गत निम्नितिखित रिचत राज्य हैं— (१) मलाया, (२) सारवाक, (३) वोर्नियो, (४) सूडान ग्रीर (५) जंजीवार।

ये अपने चेत्र में त्रिटिश सरकार को छोड़कर और किसी को राजनीतिक इस्तचेप नहीं करने देते। इनमें यह इस्तचेप भिन्न भिन्न मात्रा में है। मलाया में त्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त रेजिडेंट है जो वहाँ के सुलतान को शासन-कार्य में सहायता देता है। सारवाक और बोर्नियो में त्रिटिश सर-कार को आंतरिक विषयों में इस्तचेप करने का अधिकार नहीं है। सूडान इँगलैंड और मिस्र दोनों की रचा में है। गवर्नर-जनरल त्रिटिश सरकार की स्वोकृति से नियुक्त होता है। जंजीवार का शासन सुलतान के नाम से विटिश रेजीडेंट द्वारा होता है।

### (ग) अधीन राज्य भारतवर्ष

भारतवर्ष इँगलैंड का अधीन राज्य है। इँगलैंड का राजा भारतवर्ष का सम्राट् कहलाता है। यहाँ के शासन का सब प्रवंध करने के लिये इँगलैंड में एक सेकेटरी आफ स्टेट रहता हैं जिसकी एक काँसिल भी है। काँसिल से खीछत स्टेट सेकेटरी की प्रत्येक आज्ञा भारत सरकार के लिये मान्य होती है। भारत में जो कानून पास होता है, वह उसकी स्वीवृति के लिये मेजा जाता है। वह सम्राट् को उसे स्वीवृत अधवा अस्वीवृत करने की सम्मति दे सकता है। भारत का सब व्यय आदि भी उसी के अधिकार में है। उसकी काँसिल मे जाठ से वारह तक सदस्य होते हैं। उसे भारत के आय-व्यय का लेखा प्रति वर्ष पार्लिमेंट में उपस्थित करना पड़ता है। पार्लिमेंट के सदस्य उससे भारत के संवंध में प्रश्न भी कर सकते हैं।

सम्राट् की स्रोर से भारत में शासन करने के लिये जो प्रधान स्विधिकारी नियुक्त किया जाता है, इसे गवर्नर-जनरल स्रोर वाइसराय कहते हैं। इसकी स्रवधि प्राय: पांच वर्ष की होती है। वह प्रधान मंत्री की सिकारिश से सम्राट् हारा नियुक्त किया जाता है। इसकी एक कार्यकारियी सभा है जिसके सदस्य सेकेटरी स्रॉफ स्टेट की सिकारिश से सम्राट

द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। यह सभा भारत-सरकार भी कहलाती है। गवर्नर-जनरल ग्रीर कमांडर-इन-चीफ (जंगी लाट) के श्रतिरिक्त इसके छ: सभ्य होते हैं, जिनमें श्रव प्राय: श्राधे हिन्दुस्तानी होते हैं। इसका सभापित गवर्नर-जनरल ही होता है। उसे प्राय: सभा का निर्णय मान्य होता है; परंतु भारतवर्ष की भनाई के खयाल से वह ग्रपने मत के श्रवुसार इसके विरुद्ध भी काम कर सकता है। सुभीते के लिये गवर्नर-जनरल ग्रपने राज्य के भिन्नभिन्न विभागों का भार कार्यकारियी के सदस्यों में वाँट देता है। इस समय भारत सरकार के निम्न लिखित ग्राठ विभाग हैं—

१-पर राष्ट्र विभाग ( Foreign )।

२-सेना विभाग ( Army )।

३—ऋर्थ विभाग ( Finance )।

४—स्वदेश विभाग ( Home )।

५—रेल ग्रीर नाणिन्य (Railways and Commerce)

६-शिचा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग (Education, Health and Lands)।

७—उद्योग धंघे श्रीर मजदूर विभाग (Industries and Labour)।

—कानून विभाग ( Legislature )। इनमें से पहला और दूसरा विभाग ते। क्रम से गवर्नर- जनरल श्रीर कमांडर-इन-चीफ के श्रधीन है; शेप छ: पृथक् पृथक अन्य छ: सभ्यों के श्रधीन हैं।

२० श्रगस्त सन् १६१७ की घोषणा में सेक्रेटरी-प्रॉफ-स्टेट ने भारत के प्रति ब्रिटिश पार्ल मेंट की नीति का स्पष्टीकरण किया है श्रीर उसमें बताया है कि ब्रिटिश सरकार का यह उद्देश्य है कि भारत की धीरे धीरे उत्तरदायी शासन प्रदान किया जाय। इसी उद्देश्य की ध्यान में रखते हुए सन् १६१६ में ब्रिटिश पार्लि-मेंट ने भारत के लिये सुधार-कानून पास किया। इससे श्रन्य कई सुधारों के श्रितिरिक्त भारत के केंद्रीय शासन के लिये सभा-द्वय-प्रणाली का व्यवस्थापक मंडल स्थापित किया गया। गवर्नर-जनरल के श्रितिरिक्त इस मंडल के निम्नलिखित दो विभाग हैं--

- (१) राज्य परिपद् (Council of State)। यह प्रति पाँच वर्ष वाद संघटित की जाती है।
- (२) व्यवस्थापिका सभा(Legislative Assembly)। इसका नया संघटन प्रति तीन वर्ष बाद होता है।

राज्य-परिपद् के कुल ६० सभ्य होते हैं जिनमें ३३ निर्वा-चित श्रीर २७ नामजद होते हैं : व्यवस्थापिका सभा के सभ्यों की संख्या कम से कम १४० निश्चित की गई है, परंतु यह बढ़ाई भी जा सकती है । आजकल इस सभा में कुल १४४ सभ्य हैं जिनमें १०३ निर्वाचित श्रीर ४१ नामजद हैं । कार्य-कारियी सभा के सभ्य उपर्युक्त दे। सभाश्री में से एक न एक के नामजद सदस्य धवश्य होते हैं, परंतु दोनें। के नहीं हो सकते। इनका श्रिधिवेशन प्रति वर्ष प्राय: दो वार होता है-एक प्रीष्म-ग्रिधिवेशन जो शिमले में होता है श्रीर दूसरा
शरद्-श्रिधिवेशन जो दिख्री में होता है।

च्यवस्थापिका सभा का सभापित सभा द्वारा ही चुना-जाता है ग्रीर गवर्नर-जनरल की अनुमित मिलने पर उस पद की यहण करता है। वहुधा किसी कानूनी प्रस्ताव की पास करने के लिये दोनों सभाग्रों की मूल रूप से ग्रीर कुछ संशोधन के साथ स्वीकृति होना आवश्यक है। इन सभाग्रें द्वारा पास किए हुए प्रस्ताव सिफारिश के तौर पर होते हैं ग्रीर वे कानून तभी माने जाते हैं जब गवर्नर-जनरल की भी स्वीकृति हो। गवर्नर-जनरल की पूर्ण अधिकार है कि वह इन प्रस्तावों को न माने। इससे स्पष्ट है कि भारत में उत्तरदायी शासन नहीं है।

बिटिश भारत पंद्रह प्रांतों में विभक्त है। इनमें वंगाल, मद्रास, वंगई, आगरा-अवध के संयुक्त प्रदेश, पंजाव, विहार और उड़ीसा, मध्यप्रदेश, आसाम और वरमा ये नौ प्रांत गवर्नरों के अधीन हैं, जो सन् १-६१-६ के सुधार द्वारा नियुक्त संत्रियों के साथ उनका शासन करते हैं। ये गवर्नर सेके-टरी-ऑफ-स्टेट की सिफारिश से सम्राट्ट्वारा नियुक्त किए जाते हैं और ये प्राय: पाँच वर्ष के लिये ही अपने पद पर रहते हैं। शेष छ: तथा पश्चिमोत्तर-सीमा प्रांत, ब्रिटिश वल्चिस्तान, दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग और अंदमान निकीवार द्वीप चिफ कमिश्नर के अधीन हैं। चीफ कमिश्नर गवर्नर-जनरल

द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, पर इसके लिये सम्राट्य की अनुमित भी लेकी पड़की है।

प्रत्येक गवर्नर के प्रांत में एक प्रवंधकारिणी सभा श्रीर एक प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा होती हैं। प्रवंधकारिणी सभा के सभ्य चार से श्रिधिक नहीं होते। ये भी गवर्नर के सहश सम्राट् द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ये व्यवस्थापिका सभा के भी सभ्य होते हैं। व्यवस्थापिका सभा में श्रीर भी नामजद श्रीर निर्वाचित सभ्य होते हैं; किंतु किसी प्रांतीय-व्यवस्थापिका सभा में २० प्रति शत से श्रिधिक सरकारी श्रीर ७० प्रति शत से कम निर्वाचित सभ्य नहीं होते। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाश्रों का वर्त्तमान संघटन इस प्रकार हैं—

| प्रांत                     | सरकारी<br>सदस्य | निर्वाचित | कुल             |
|----------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| मदरास                      | <b>२-</b> €     | - 45      | १२७             |
| <b>चं</b> चई               | <b>२</b> ५      | ⊏इ        | १११             |
| वंगाल                      | , २६            | ११३       | १३-६            |
| युक्तप्रांत                | १ २३            | 1 400     | १२३             |
| विद्वार ग्रीर उड़ीसा       | १ २७            | ७६        | १०३             |
| पंजाय                      | २२              | 92        | <del>-5</del> 3 |
| मध्य प्रदेश प्रांत छीर वरा | रं १६           | ूं ५४     | cv              |
| <b>घा</b> साम              | १४              | ३.८       | ४३              |
| वरमा                       | २३              | <b>5</b>  | १०१             |

🗇 गवर्नर के प्रांतों के शासन संबंधो विषय दे। भागों में विभक्त हैं —(१) रचित, (Reserved Subjects) श्रीर (२) हस्तांतरित (Transferred)। रचित विपयों का प्रवंध गवर्नर श्रपनी प्रवंधकारिया सभा के साथ करता है। इस्तांतरित विपयों में उसे मंत्रियों के परामर्श से कार्य करना पड़ता है। परंत गवर्नर को अधिकार रहता है कि वह आवश्यक सममकतर प्रवंधकारिग्री सभा ग्रीर मंत्रियों के निर्णय के विरुद्ध भी काम कर सके। मंत्री गवर्नर द्वारा ज्यवस्थापिका सभा के निर्वा-चित सभ्यों में से चुने जाते हैं श्रीर उनका मासिक वेतन व्यव-स्थापिका सभा द्वारा निश्चित किया जाता है। सभा किसी मंत्री को, श्रविश्वास-सूचक प्रस्ताव पास करके, या उसका वेतन कम करके, मंत्री-पद से त्रलग कर सकती है। इससे यह स्पष्ट है कि हस्तांतरित विषयों में प्रांतों में उत्तरदायी शासन की कुछ भलक विद्यमान है; परंतु इसकी मात्रा कितनी है, यह पाठक खयं निर्णय कर सकेंगे, यदि वे ध्यान रखेंगे कि गवर्नर को मंत्रियों के निर्णय के विरुद्ध भी काम करने का श्रिधिकार है श्रीर वह मंत्रियों को अपनी इच्छा के श्रनुसार उनके पद से अलग भी कर सकता है। मंत्रियों को अपना पद सुर-चित रखने के लिये एक ग्रीर तो व्यवस्थापिका सभा की प्रसन्न रखना पहता है श्रीर दूसरी श्रीर गवर्नर को। इससे उनकी कैंसी स्थिति है, यह भी सहज ही समभा जा सकता है। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदश प्रांतीय व्यवस्थापिका

सभात्रों की भी आयु तीन वर्ष की ही होती है। चौफ कमिश्नर के प्रांतों में शासन संबंधी सारे विषय चीफ कमिश्नर श्रीर उसकी प्रबंधकारिणी सभा के ही अधीन हैं। यहाँ मंत्रि-पद की स्थापना अभी तक नहीं की गई है।

भारत में कई बड़े बड़े स्वतंत्र देशी राज्य भी हैं जो एक प्रकार से भारत सरकार के रिचत राज्य हैं। इन राज्यों को कुछ निश्चित संख्या से अधिक सेना, अधवा भारत-सरकार को विशेष स्वीकृति के विना अपने यहाँ किसी युरोपियन कर्म्भचारी की रखने का श्रधिकार नहीं है। भारत-सरकार यदि किसी राजा की कीई अनुचित कार्य करने हुए देखे ती वह उसे अधिकारच्युत भी कर सकती है। कुछ राज्य भारत-सरकार का कर भी देते हैं, पर श्रधिकांश नहीं देते। प्राय: रियासतें। का प्रवंध वहाँ के राजात्रों, मंत्रियों। श्रीर कोंसिलों के द्वारा ही होता है; पर प्रत्येक वड़ो रियासत में एक पोलिटिकल श्रफसर या रेजिडेंट भी रहता है जो भारत-सर-कार की ओर से नियुक्त होता है। कई छोटी छोटी रिया-सतों के समूह के लिये कहीं कहीं एक ही पालिटिकल अफसर या रेजिडेंट रहता है। सब राज्यां के। अपना अपना कानृत यनाने का स्रधिकार है । हेंदराबाद, मैसूर, बड़ौदा, काश-मीर, कलात श्रीर राजपूताने तथा मध्य भारत की रियासर्ते, जिनको संख्या १७५ हैं, गवर्नर-जनरल इन-कौंसिल के छाधि-कार में हैं। इसके झितरिक बहुत सी ठाटी छोटी रिवासतें

शा०---१⊏

प्रिचिंग सरकारों की श्रधीनता में भी हैं। चोनी सीमा तथा पश्चिमोत्तर सीमा में बहुत सी छोटी छोटी रियासतें श्रीर पहाड़ी जातियाँ श्रीर छोटा नागपुर, श्रोड़ोसा श्रीर मध्य प्रदेश में सरकार के श्रधीन छोटी छोटी जंगली जातियाँ भो हैं।

हैदराबाद, मैसूर, वड़ौदा श्रीर काश्मीर भारत के प्रधान देशी राज्य हैं। नेपाल की गणना भी इन्हीं में होती है; पर कई वातों में वह विलकुल स्वतंत्र है। इसके उपरांत मध्य भारत, राजपूताने श्रीर बलुचिस्तान की एजेंसियाँ हैं। इनमें ये रियासते हैं—

गवालियर, इंदैार, भोपाल, रीवाँ, श्रेम्य भारत श्रेम्ड्झा, दितया, धार, जावरा, पन्ना, विजावर, श्रजयगढ़, छत्रपुर, चरखारी श्रादि। इदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, वीकानेर, कोटा, वूँदी, अलवर, धौलपुर श्रादि। कलात श्रीर लास बेला।

| चंबई           | <ul><li>कील्हापुर, कच्छ, खैरपुर, ईंढर, भाव-</li><li>नगर, जूनागढ़, गांढल, पालनपुर श्रादि।</li></ul> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वंगार          | <ul><li>कूचिव्हार, भृटान, मोरभंज, काला-</li><li>हाँडी, वामड़ा श्रादि।</li></ul>                    |
| संयुक्त प्रांत | वनारस, रामपुर ध्रीर टेहरी।                                                                         |
| पंजाव          | ५ पटियाला, नाभा, भींद, कपूरघला,<br>भेंडी, चंत्रा, फरीदकोट आदिः                                     |
| चरमा           | र्वित्रं श्रीर दिचिकी स्थाम राज्यः                                                                 |
| मध्य प्रांत    | { बस्तर, रायगढ़, सरगुला आदि।                                                                       |

जब संसार भर में स्वतंत्रता की घावाज गूँज रही है, वद भारत इससे कैसं दूर रह सकता है! भारतवर्ष भी घपनी स्वतंत्रता के लिये पूर्ण प्रयत्न कर रहा है! सन् १-६२१ में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शांतिमय घसहयोग का एक विराद् घांदीलन चला था। परंतु भारत के कई नेता धीर राजनीतित इससे सहमत न थे, इसलिये यथेष्ट परिधान प्राप्त न हो सका। भारत के स्वराज्य का रूप क्या होगा. इसमें घट तक दहत मित-भेद था; परंतु ता० २८ अगस्त १ २२८ को लखनऊ में डा० अनसारी की अध्यक्ता में जो एक ऐतिहासिक सर्वदल-सम्मेलन हुआ था श्रीर जिसमें भारत के सब राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आए थे, उसमें करीब करीब सर्वसम्मित से यह निश्चय हो चुका है कि भारत का राजनीतिक ध्येय कम से कम साम्राज्यांतर्गत श्रीपनिवेशिक (जैसा कनाडा, आस्ट्रेलिया इस्रादि उपनिवेशों में है) खराज्य होना चाहिए। किंतु फिर भी भारतवासी अपने ध्येय को कहाँ तक प्राप्त कर पावेंगे और भविष्य में भारत की क्या गित होगी, यह अभी ठीक नहीं कहा जा सकता।

## (घ) स्रादेशित राज्य

विटिश साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य आदेशित राज्य हैं---

- (१) न्यू गिनी-- श्रास्ट्रेलिया सरकार के अधीन।
- (२) सोमोग्रा—न्यू जीलैंड '' ''
- (३) दक्तिया अफ्रिका—यूनियन आफ साउथ अफ्रिका के अधीन।
- (४) नीक-इँग्लैंड, न्यू जीलैंड थीर ग्रास्ट्रेलिया के प्रधीन । '
- (५) टांगानिका-- ब्रिटिश सरकार के अधीन
- (६) पेर्लस्टाइन '' "
- (७) इराक '' ''
- (८) टोगोलैंड ∤ ब्रिटिश सरकार श्रीर फेंच सरकार केमरून √ के श्रधोन।

# (२) फ्रेंच उपनिवेग, रिव्वत राज्य तथा आदेगित राज्य

(क) श्रक्रिका में

यद्यपि यह प्रदेश प्रक्रिका में है, तो भी फ्रांस के अंतर्गत ही माना जाता है। यहाँ एक गवर्नर जनरल रहता है जो फ्रांस

कं प्रधान द्वारा ग्रंतरीय मंत्री की सिफा-श्रव्यविद्या रिश से नियुक्त किया जाता है। गवर्नर-

जनरल संना तथा पुलिस की देखरेख रखता है छीर छलजीरिया के लिये साल भर का बजट तैयार करता है जो फांस की पार्लिमेंट में रखा जाता है। गवर्नर-जनरल की सहायता के लिये देा सभाएँ भी हैं। एक सभा में सारे सभ्य गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त होतं हैं छीर इसका कार्य केवल सलाह देना है। दूसरी में कुछ तो मुख्य मुख्य छिषकारी छीर कुछ फ्रांस-निवासियों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं। इसका कार्य बजट पर विचार करना (फ्रांच की पार्लिमेंट में भेजे जाने के पहले) छीर सार्वजनिक कार्य तथा स्थानीय शासन की निगरानी करना है।

यह एक वे (वेत ) का राज्य है। परंतु वे फेवल नाम का हो राजा है। यह फ्रांस के ख़धीन हैं। यहाँ एक फ्रेंच रेजीडेंट-जनरल रहता है जिसके हाथ में सारा शासन है। यह फ्रांस के प्रधान द्वारा विदेशीय मंत्री की सलाह से, नियुक्त किया जाता

है। यहाँ ११ मंत्रियों की एक मंत्रिसभा भी है। ये मंत्री वैसे तो वे के नाम से नियुक्त होते हैं, परंतु वास्तव में ये रेजीडेंट-जनरल द्वारा ही फ्रांस के विदेशीय मंत्री के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। इन मंत्रियों के अधीन एक एक शासन-विभाग है। सन् १-६२२ में यहाँ एक महासभा (Grand Council) भी स्थापित कर दी गई है जो दे। सभाओं में विभक्त है। एक तो फरांसीसियों के प्रतिनिधियों की है ग्रीर दूसरी यहाँ के निवासियों के प्रतिनिधियों की। कुछ विशेष वातों को छोड़-कर इस महासभा का वजट पर पूरा अधिकार है।

मेरक्को तीन विभागों में विभक्त है। एक हिस्सा सार्वराष्ट्रीय कमीशन द्वारा शासित होता है; दूसरा स्पेन के अधीन
है थ्रीर वाकी सब हिस्सा फ्रांस के
मेरक्को प्रधीन है। इसका मुख्य श्रिधकारी
अब भी सुल्तान ही माना जाता है श्रीर यह मेरिक्को-निवासियों का राजनीतिक श्रीर धार्मिक शासक कहलाता है। किंतु
उसकी सेना संबंधी सारी शक्ति फ्रांस के प्रधान द्वारा नियुक्त
रेजिडेंट-जनरल के हाथ में है। ट्यूनिस के सहश यहाँ भी एक
मंत्रिसमा है, परंतु प्रतिनिधि सभा कोई नहीं है। मेरिक्को
में फ्रांसीसियों की संख्या श्रमी तक अल्प ही है।

इसके ग्रंतर्गत निम्न-लिखित उपनिवेश हैं—(१) सेने-गाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा शासित। (२) मारीटेनिया, कमिश्ररी। (३) धपर-सेनेगल-नाइगर, लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा शासित। (४) फ्रेंच-गिनो, लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा शासित। (५) आइवरी कोस्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा शासित। (६) दहोमी, लेफ्टिनेंट गव-फ्रेंच वेस्ट अफ्रिका (टपनिवेश) प्राप्तित। ये सव उपनिवेश एक गवर्नर-जनरल के अधिकार में हैं जिसकी सहायता के लिये एक कैंसिल हैं।

इसका शासन एक गवर्नर-जनरल के श्रधिकार में ई। इसमें गवन, मिडिल कांगा श्रीर ज्वंधाशरी-चड नामक तीन

प्रांत हैं जिनमें से प्रत्येक में एक लेफिटनेंट करेंच ईक्वेटोरिकल गवर्नर रहता है। महासमर के वाद श्रिकका वार्सेल्ज की संधि के श्रनुसार फ्रांस की

जर्मनी के ध्रधीन-उपनिवेश टोगोर्लेंड ध्रीर कंमरून के यहुत कुछ हिस्से मिल गए हैं जो फ्रेंच ईक्वेटे।रिकल ध्रिक्त में ही शामिल हैं। वाकी हिस्से श्रॅंगरेजी के ध्रादेशित राज्य हैं।

यह श्रिफ्रका का सोमाला कोस्ट प्रदेश केंच ईस्ट श्रिफ्रका है, जो फ्रांस का रिचत राज्य है। यहां एक गवर्नर रष्टता है।

मेडागास्कर  $\}$  गवर्नर-जनरल द्वारा शासित $^{+}$ 

यहां एक गवर्नर रहता है जिसकी सहायता के लिये

एक प्रोची कैंसिल हैं। एक जनरल

कैंसिल भी है जिसमें प्रजा द्वारा चुने

ग्रुए सदस्य रहते हैं।

(२८०)

(ख) अमेरिका में

**ग्वा**ढेलप

्यहाँ एक गवर्नर रहता है। इसके स्रंतर्गत पाँच छोटे छोटे टापू भी हैं जो रचित राज्य हैं।

यहाँ एक गवर्नर रहता है जो ५ सदस्यों की प्रीवी कींसिल की सहायता से शासन करता है। १६ गायना उपनिवेश सदस्यों की एक जनरल कैंसिल भी है जिसके सदस्यों का चुनाव प्रजा करती है।

एक गवर्नर श्रीर एक जनरल-कैंसिल के अधिकार में हैं। यहाँ म्युनिसिपल कैंसिलें भी हैं मारिटनीक उपनिवंश जिनके सदस्यों का चुनाव प्रजा द्वारा होता है।

ये छोटे छोटे टापुग्रें। के समूह हैं। यहाँ एक एड-मिनिस्ट्रेटर रहता है जा एक कैंसिल के सेंटपीरी थ्रीर मिकलेन परामर्श से शासन करता है।

(ग) एशिया में

भारत के पांडीचरी, चंद्रनगर, कारीकल, माही श्रीर यनावें प्रांत फ्रांस के श्रधिकार में हैं। इनके शासन के लिये पांडीचरी में एक गवर्नर रहता है; श्रेप ध्यानों में उसके श्रधीन एडमिनि-स्ट्रेटर रहते हैं। एक जनरल कैंसिल भी है जिसमें प्रजा के चुने हुए सदस्य होते हैं। इसके अंतर्गत कोचीन-चाइना है। यहाँ एक गवर्नर
रहता है जो १८ सदस्यों की कैं। सिल की सहायता से शासन
करता है। इसके अतिरिक्त कंबोडिया.
अनाम, टांकिन और लाओस ये चार
रिचत राज्य भी इसके अंतर्गत हैं। अनाम और कंबोडिया
में राजा है। टांकिन में पहले अनाम के राजा का वाइयराय रहता था, पर अब फ्रेंच रेजिडेंट रहता है। लाओस
में एक राजा है जो फ्रेंच एडिमिनिस्ट्रेंटर की सहायता सं
शासन करता है।

### (घ) ओशेनिया में

श्रेशोनिया में न्यू कैलेडोनिया, सोसाइटो टापू, टहीटी. भूरिया, मारक्वेसार श्रीर गेंवियर श्रादि बहुत से टापू हैं जे। सब एक गवर्नर के श्रिधकार में हैं। गवर्नर की एक प्रीवी कौंसिल धीर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कौंसिल हैं।

एलजीरिया धौर ट्यूनिस का छोड़कर शेप सब उप-निवेशों के लिये फ्रांस में एक उपनिवेश मंत्रो है धीर धीप-निवेशिक सेनाएँ फ्रांस के युद्ध-सचिव के ध्यान हैं। प्रत्येक उपनिवेश ध्यवा उपनिवेशों के समृष्ट का ध्यलग वज्रद नैयार होता है जो धौपनिवेशिक मंत्रों की खोछित के लिये मंज्ञा जाता है। उपनिवेशों का स्वराध्य के यहुत से ध्यिकार प्राप्त हैं। उनका खर्च प्रायः ध्यपनो ही ब्याय से चलता है; धार यहि कुछ कमो होती है तो उसकी पूर्ति फ्रेंच सरकार करती है र्कार्य की जातीय सभा में निम्नलिखित उपनिवेशों से इस प्रकार प्रतिनिधि जाते हैं—

थलजीरिया } तीन सिनेटर थ्रीर छ: डिप्टी।

मार्ग्टिनिक, ग्याडेलप थ्रार रीयृनियन } प्रत्येक से एक सिनेटर थ्रीर दो डिप्टी।

क्रेंच इंडिया } एक सिनेटर थ्रीर एक डिप्टी।

गायना, सेनेगाल,
कोचीन-चाइना

फ्रांस के ष्रादेशित राज्यों में सीरिया ही मुख्य है। यहाँ का शासन फ्रांस के विदेशीय मंत्री द्वारा नियुक्त अधिकारियों के श्रधीन है। यहाँ के राज्य का ब्योरा फ्रांस की प्रति वर्ष सार्वराष्ट्रीय सम्मेलन (League of Nations) के समज्ञ रखना पड़ता है।

### (३) अमेरिका के अधीन राज्य

इसके वहुत से टापू अमेरिका के अधोन हैं जो सव एक गवर्नर-जनरल के शासन में हैं। गवर्नर-जनरल की सहायता के लिये चार सरकारी अकसरों श्रीर चार देशी प्रतिनिधियों का एक कमीशन तथा चार वर्ष के लिये प्रजा द्वारा चुने हुए ८१ सदस्यों की एक सभा है। अमेरिका का उद्देश्य यहाँ क्रमशः स्वराज्य स्थापित करना है और वह धीरे धीरे एसा कर भी रहाँ हैं। इसके अतिरिक्त गुड्डम, परटोटिको, ट्यूटिला, वेक और जॉसन टापू, तथा एल्यूशियन टापुग्री पर भी अमेरिका के संयुक्त राज्यों का अधिकार है। इन सब स्थानों पर अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक एक गवर्नर रहता है।

जर्मनी के समस्त उपनिवेश महासमर के उपरांत छीन लिए गए घे। कुछ उपनिवेश फ्रांस और इँग्लैंड को जार्वराष्ट्रीय सम्मेलन के आदेशानुसार प्राप्त हैं। सार्वराष्ट्रीय सम्मेलन की प्रिधकार है कि वह जब चाहे, वे सब उपनिवेश जर्मनी की लीटा सकता है।

## शब्दावली

#### भाषा शब्द

#### ऋँगरेजी शब्द

राष्ट्र शासन-पद्धति, शासन-प्रणाली

एकारमक

राष्ट्र-संबटनात्मक

नियामक, व्यवस्थापिका शासक, कार्य्यकारिणी

न्याय संबंधी

द्वितीय सभा

स्वापन्न श्रस्वापन्न

शिथिल

ग्रशिधिल

मुख्य राज्य, मध्य राज्य

राष्ट्र-संघटन

स्थानीय स्वराज्य

जन-सम्मति ग्रवाध्य जन-सम्मति

वाध्य जन-सम्मति

नियामक जन-सम्मति

जाति

State

Constitution

Unitary

Federal

Legislative Executive

Judicial

Second Chamber

Sovereign

Non-Sovereign Flexible

Rigid

Central Government

Constitution

Local Self-Government

Referendum

Optional Referendum Obligatory Referendum

Initiative

Nation

#### भाषा शब्द

जातीयता
स्वित् प्रतिनिधि सभा
स्विस् राष्ट्रीय उपसमिति
स्विस् राष्ट्र सभा
स्विस् जातीय सभा
श्रमेरिकन ,,

फ्रेंच या श्रमेरिकन राष्ट्र सभा , श्रंतरंग सभा

फ्रेंच जातीय सभा मंत्रिसभा मंत्रिसभा की उपसमिति प्रधान

प्रशियन श्रायय्यय समिति

्र, शार्धिक उपसमिति प्रशियन जातीय सभा प्रशियन लाई सभा प्रशियन प्रतिनिधि सभा

जर्मन प्रतिनिधि सभा जर्मन राष्ट्र सभा सार्पजातीय राह्न या संघटन

#### श्रॅगरंजी शब्द

Nationality
National Council
Federal Council
Standerath
Federal Assembly
Congress

Senate

National Assembly Ministry Cabinet President

The Supreme Chamber of Accounts.

The Economic Council Landing
House of Lords
House of Representatives.

Reichstag
Bandesrath
International
Confederation of the
Rhine.

हुन्दी शब्द

प्रजासत्तात्मक राज्य

प्रतिनिधिमत्तारमक राज्य

गुकसत्तात्मक राज्य शक्ति संविभाग एक राजा का परिमित शक्तियुक्त

प्रवक्ता, प्रतिनिधि सभा का प्रधान दल

ग्रॅगरेजी शब्द

Govern-Democratic

ment. Representative Government.

Monarchy

Demarcation of Powers Limited Monarchy

Speaker Party